# निवेदन

इस संशोधित और परिवर्द्धित संस्क्ररण को निकालने में कुछ रहोबदल करने की आवश्यकता पड़ी है जैसे किया का पाठ पूरा का पूरा बदल दिया गया है। अब संशोधित नियमों से कियायें बड़ी सरलता से लिखी और पड़ी जा सकती हैं। संधि का एक नया पाठ भी पढ़ाना पड़ा है।

यद्यपि मैंने इसको सर्वोङ्ग पूर्ण बनाने में कोई बात उठा नहीं रखी फिर भी पुस्तक के शीव्रता से छपने के कारण संभवतः वहुत सी गलतियाँ रह गई होंगी। इसके लिये पाठकों से समा-प्रार्थी हूँ। उनसे यह भी नम्न निवेदन है कि यदि उन्हें इस पुस्तक के किसी भी श्रंक में कोई श्रुटि जँचे तो वे श्रपनी श्रालोचना लिखकर मेरे पास अवश्य भेजने का कष्ट करें। में उनका बड़ा श्रनुश्रहीत हो ऊँगा श्रोर श्रगले संस्करण को निकालते समय उसका पूरा विचार रक्खूँगा। शेष कृपा।

ऋषि कुटी विजया दशमी १९४७

—স্কাগ্ৰ

#### श्रम्यास---र

अच्छे सामान शीघ्र-लिपि-लेखक को केवल सहायता मात्र दे सकते हैं पर उनके अभ्यास की कभी को पूरा नहीं कर सकते। संकेत लिपि के वर्णीत्तर ही ऐसे सरल ढंग पर निर-धारित किये गये हैं कि जितने समय में धाप नागरी तिपि के 'क' श्रज्ञर को लिखें गे उतने ही समय में संकेत-लिपि के 'क' श्रक्र को कम से कम चार वार लिख सकते हैं। श्रावश्यकता केवल अभ्यास की है। अभ्यास इतना पक्का होना चाहिए कि क्का के मुँह से शब्द के निकलते ही आप उसको लिख लें, जुरा भो खोचना न पड़े। इसके लिए पहले-पहल आपको केवल वर्णाचरों का श्रच्छा अभ्यास करना चाहिये, उलट-पलट कर, चाहे जिस तरह बोला जाय छाप उसे आसानी से लिख सकें। इसके पश्चात् आप पाठ के आंत में दिये हुए अभ्यासों को लिखें, पहले अलग-अलग कठिन शन्दों को श्रीर फिरं मिलाकर इतनी बार लिखें कि बोले जाने पर खरतता से लिख लें। दो-तीन वार तो धीरे-धीरे वोले जाने पर लिखें फिर चौथे या पॉचवें वार इस तरह वोले जाने पर ित्रके कि वक्ता स स्त्राप तीन चार शब्द वराबर पीछे रहें जिससे त्रापको हाय बढ़ाकर लिखने त्रौर वक्ता को पकड़ने का अभ्यास हो। अन्त में योलने वाले की गति आपके लिखने की गति से आठ-दस शब्द प्रति मिनट श्रधिक होनी चाहिए जिससे श्रापको श्रीर भी तेज हाथ वढ़ाने का श्रभ्यास हो। यदि ऐसा करने मे कुछ शब्द छूट जायँ वो कुछ हर्ज नहीं, आप लिखते जायँ और वक्ता को पकड़ने का प्रयत्न करते ृजायं। नया पाठ लिखने पर जो नये शब्द या वाक्यांश श्राहि आवें उन्हें कई बार लिलकर ऐसा अभ्यास कर लें कि वह

### [ १६ ]

तिखते समय श्राप ही श्राप ६।थ से निकतने तगे, सोचना। न पड़े।

दूसरी वात यह है कि आप कुछ न कुछ अभ्यास प्रतिदिन कहाँ तक हो सके एक निश्चित समय पर करें। ऐसा अभ्यास, उस अभ्यास से अधिक लाभप्रद होता है जो वीच-बीच में अन्तर देकर किया जाता है चाहे वह अभ्यास अधिक ही समय तक क्यों न किया जाय।

इस संकेत लिपि के लिए यह परमावश्यक है कि अभ्यास एकाघ बार तो स्वयं लिखकर किया जाय पर अधिकतर किसी अच्छे जानकार के बोले जाने पर ही नोट लिखा जाय, साथ ही साथ सभाओं, परिषदों और मोटिंगों में जा-जा कर बैठा जाय और वक्ताओं की वक्तृताएँ सुनी तथा सममी जाएँ क्योंकि लिखने के साथ ही साथ कानों का साधना भी वहुत ही आवश्यक है जिससे सुनी हुई बात फौरन ही समम में आ सके।

इसके परचात् ही सभाशों में वैठकर निघड़क लिखने की योग्यता त्रा सकती है। घवड़ाना ज़रा भी न चाहिये क्योंकि घव-ड़ाने से सब काम बिगड़ जाता है और त्राप में लिखने की शक्ति रहते हुए भी श्राप कुछ न लिख सकेंगे।

#### प्रस्तावना

यदि कोई संभव को असम्भव और असम्भव को संभव कर सकता है तो वह परमात्मा ही है। बगैर उनकी अनुप्रह या कुपा के किमी कार्य का सुवार-रूप से पूरा होना तो दूर रहा उसका आरंभ भी नहीं हो सकता। इसिलए कोटानिकोट घन्यवार है उस परमिता परमात्मा को जिसकी हो आसीम कुपा से आज मुके इस "प्रस्तावना" को लिखने का अवसर मिला है।

एक अच्छी हिन्दी शार्ट हैंड प्रणाली का आविष्कार कर प्रचित्त करने का विचार मेरे हृदय में पहले पहल सन् १६२२ ई० में उठा था जब कि मैं "लीग ज रीमें म्बरें सर" के दफ्तर में हेड क्तर के पद पर काम कर रहा था। उस समय अंग्रेजी शार्ट हैंड में मेरी अच्छी गित थी और निजी तौर पर कौ धिल में बैठकर कौ खेत के सदस्यों की स्पीचें भी लिखता था। मैं यह अक्सर सोचता था कि आखिर जब विदेशी भाषा में दी हुई वक्तृता कुछ नियमों के आधार पर सरलतापूर्वक लिखी जा सकती है तो कोई वजह नहीं कि भरपूर प्रयत्न किये जाने पर हिन्दो तथा हिंदुर नो भाषा में भो कोई ऐसी प्रणाली का आबिष्कार न हो सके जिसके हारा हिन्दु स्तान को मुख्य र भाषाओं में दी गई वक्तृताओं को लिखा अथवा पढ़ा जा सके। पर उस समय इस विचार को इस बजह से कार्य स्त्र में परिणित न कर सका था कि पहले तो मुक्ते समय कम था और दूसरे इसकी माँग सी न थी।

दस समय मैं सरकारी नौकरी में था और यद्यिष हस से मुमे आमदनी भी अच्छी थी परन्तु फिर भी व्यापार की तरफ अधिक सुकाव होने के कारण में अक्सर यही सोचता था कि ऐसा कौन सा काम किया जाय जिससे नौकरी से पीछा छूटे। इसी समय हमारा दफ्तर इलाहावाद से उठकर लखनऊ चला गया। लखनऊ मेरी मुद्धा माता जी को जरा भी पसंद न आया। उन्हें पुष्य सिलला गंगा का तट छोड़कर लखनऊ में रहना बहुत ही कप्टकर प्रतीत हुआ। वह अक्सर कहती थी कि भगवान ने अन्त में कहाँ से कहाँ लाकर पटका। इन सब बातों ने हमारे विचार को और भी घदल दिया और हम म महीने की छुट्टी लेकर इलाहाबाद लीट आये। यह सन् १६२४ की बात है।

श्रव हम सोचने लगे कि क्या करना चाहिए जिससे लखनऊ न लौटना पड़े। श्राखिर मुख्तारिशप श्रीर रेविन्यू-एजेन्टी को परीचा देने का निश्चय किया श्रीर ईश्वर की कुपा से उसमें सफलता भी मिली परन्तु उस समय श्रसहयोग श्रान्दोलन जोरों पर था श्रीर लोग श्रदालत का विहच्कार कर रहे थे, इसलिए उधर भी जाना उचित न सममा।

व्यवसाय की तरफ लड़कपन से ही मुकाव था, उसने फिर जोर मारा और इसी समय एक घनिष्ट सम्बन्धी के कहने-सुनने से मैंने एक प्रेस की स्थापना की और ईश्वर की छूपा से कुछ ही दिनों में यह प्रेस प्रान्त के अच्छे प्रेसों में गिना जाने लगा परन्तु अभाग्य या भाग्यवश वहाँ से भी हटना पड़ा।

इसी समय हिंदी-शीघ्र-लिपि की पुकार सुनाई पड़ी, फिर क्या या, एक सरल-सुनोध तथा सर्वोङ्ग-पूर्ण प्रणाली के आविष्कार में लग गया और उसके फल-स्वरूप यह पुस्तक आपके सामने प्रस्तुत है। काम प्रारंभ करने के पूर्व कुछ समय इस वात के विचार करने में व्यतीत हुआ कि पुस्तक किस ढंग से लिखी जाय। एक विलक्कल नई प्रणाली चाल, की जाय या जो अंग्रेजी की चाल प्रणालियाँ हैं उनमें से किसी एक को आधार मान कर आगे वढ़ा जाय। अन्त में यही निश्चय किया कि जो १०० वर्ष का समय अंग्रेजी-शार्ट हैंड की प्रणाली को एक निश्चित स्थान पर लाने में लगा है उसे व्यर्थ फेंकना कोई वुद्धिमानी न होगी और इसलिए अंग्रेजी, की किसी प्रणाली को ही आधार मान कर काम किया जाय।

इस समय घॅमे जी में प्रस्तुत चार प्रणाितयाँ अधिक चल रही हैं—१. पिटमैनस् २. स्लोन डुप्लायन ३. में ग छौर ४. डटन। इनमें पिटमैनस् की ही ऐसी प्रणािती है जिसके जाननेवाले अधिकाधिक संख्या में मिलेंगे छौर मेरे विचार से यह प्रणािती की अधिक सरल तथा सम्पूर्ण है। इसके वर्णाचर भी हिन्दी के वर्णाचरों से अधिक मिलते-जुलते हैं। अतः मैंने यही निश्चय किया कि पिटमैनस् प्रणािती के ही आधार पर पुस्तक तैयार की जाय परन्तु स्लोन-डुप्लायन की मात्रा-प्रणािती कुछ सुगम मालूम पड़ी, इसिलए वर्णों के साथ ही साथ मात्रा लगाने की प्रणाितों को भी अपने नियमों में सुविधानुसार समावेश करते गये। इस तरह पिटमैनस् और स्लोन डुप्लायन की सभी अच्छी वालों को घ्यान में रखते हुए विलक्कत ही एक नई प्रणािती का आवि-ज्लार करने में सफल हुआ हूँ जिसके द्वारा हिन्ही-भाषा तथा उसकी ज्याकरण के सभी आवश्यक छंगों की पूर्ति की गई है।

जो कुछ भी सहायता हमने श्रिंगे जी प्रणालियों से ली है असके लिये हमें स्वर्गीय सर श्राइजक पिटमैन श्रीर स्लोन-ख़ुप्लायन साहव के हृद्य से कृतज्ञ हैं। पुरतक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हमारी प्रणाली से हिन्दी शार्ट हैंड सीखने वाला उदू, हिन्दी या हिन्दुस्तानी भाषा में बोली हुई वक्तृताओं को तो अच्छे तौर पर लिख ही लेगा पर यदि वह अंग्रेजी शार्ट-हैंड को मीखना चाहे तो उसे पिटमैनस् या स्लोन-इण्लायन की पुरतकों में दिये हुए केवल शब्द-चिन्ह, वाक्यांश, संचिष्त तथा विशेष चिन्ह को सीखना पड़ेगा। इनके सीखने से वह हिन्दी, उदू तथा हिन्दुस्तानी के अलावा अंग्रेजी का थी एक छुशत शीव्र लिपि-लेखक हो सकता है। उसे अंग्रेजी के शाटे-हैंड सीखने- समझने या याद रखने में कोई भी असुविधा या उलमनन होगी।

इसी तरह श्रंमे जी-शार्ट-हैंड जानने वाले छात्र हमारी प्रणाली से हिन्दी, हिन्दुस्तानी या उद्देशार्ट-हैंड को वहुत ही शीघ सीखकर एक कुशल शीघ-लिपि-लेखक हो सकता है। हमारा श्रनुभव है कि इसके लिये श्रधिक से श्रधिक चार-पाँच महीने का समय पर्याप्त होगा।

हमारा उद्देश्य यह रहा कि हमारी प्रणाली से सीखते बाला छात्र हिन्दी, उद्दे तथा हिन्दुस्तानी के अलावा अंग्रेज़ी भी कम-से-कम १५० शब्द प्रति मिनट की गति से लिख सके।

इस प्रणाली का श्राविष्कार करते समय इस बात का भी पूरा ध्यान रक्खा गया है कि इन्हीं वर्णाक्रों में थोड़ा बहुत परिवर्त्तन करने से भारत की श्राधिक से भाधिक भाषाश्रों के लिए भी पुस्तकें तैयार हो सकें। हरू, मराठी श्रीर गुजराती भाषा में तो इसका संस्करण बहुत ही शीघ्र प्रकाशित किया जा रहा है। प्रणाली सर्वोद्ध-पूर्ण है स्त्रीर संकेत-लिपि का कोई भी श्रंग छोड़ा नहीं गया। शब्द-चिन्ह (Logograms), वाक्यांश (Phraseography), संनिप्त-संकेत (Contractions) हर एक विभाग में श्रधिकतर काम श्राने वाले शब्दों के विशेष संकेत, (Departmental Special out-lines), एक ही वर्णान्तरों से उच्चारण किए जानेवाने शब्दों के लिए विभिन्न संकेत (Distinguishing out-lines) श्रदि चया-स्थान दिये गये हैं।

अभ्यास भी विभिन्न विषयों पर इतने अधिक दिये गये हैं कि कोई भी छात्र इन दिये हुए अभ्यासों को ही पूर्ण-रूप से मनन तथा अभ्यास करने पर एक सिद्धस्थ-शीघ्र-निपि-लेखक हो सकता है।

यदि जनता ने इस प्रणाली को खपनाया तो मैंने यह हट्तिश्चय कर लिया है कि अब जीवन का शेष समय इस छंग को
पूरा करने में विवाउँगा और इसी निश्चय के खनुसार उदूंमराठी-गुजरावी ख्रादि संस्करण के खलावा हिन्दी में संकेत-लिपि
का एक वृहत् कोप भी तैयार कर रहा हूँ। यही नहीं खपना
विचार तो इस विषय पर एक मासिक-पत्र भी निकालने का है
पर यह सब उसी समय हो सकेगा जब कि जनता और उन
महानुभावों का सहयोग प्राप्त होगा जो कि इस विषय की
सर्वोद्ध-पूर्ण देखना चाहते हैं।

#### कृतज्ञता-प्रकाशन

इस वक्तन्य को समाप्त करने के पहिले हम उन श्रीमानों के प्रति श्रपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट किए बिना नहीं रह सकते जिनकी सहायता तथा सहानुभूति के कारण हो मैं सफल हुआ हूँ। इनमें सर्व प्रथम हैं हमारे देश के पूज्य नेता स्वनाम-धन्य श्रीमान् वान् पुरुषोत्तम दास जी टंडन । जिस समय मैंने श्रपने इस श्राविष्कार के बारे में श्रापसे चरचा की तो श्रापने बड़े ही उत्साह-बर्ड्रक शब्दों में इससे सहानुभूति प्रगट की श्रीर यह कहा कि यदि यह प्रणाली श्रच्छी जँची तो मैं इसे "सम्मेलन" में भी स्थान दूंगा। इसलिए सुमे श्राज्ञा मिली कि में श्रपनी यह प्रणाली उनके नियत किये हुए विशेपज्ञों की दिखाऊँ। उन विशेषज्ञों में से एक थे श्रीमान् प्रोफेसर वजराज जी, एम० ए०। यह स्वयं भी शार्ट-हैंड की एक पुस्तक लिख रहे थे परन्तु फिर भी मेरी प्रणाली को जाँचने श्रीर सममने पर इन्होंने बड़ी टढ़ता से श्रपनी राय दी कि यह प्रणाली हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ऐसी मारत में प्रतिष्ठित संस्था के लिए सर्वथा योग्य ही है श्रीर फिर इसी निर्णय के श्रनुसार श्रीमान् खिंडन जी ने हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन में एक शीघ्र-लिपि-वर्ग खोलकर मुमे पढ़ाने की श्राज्ञा दी। इसके लिए मैं इन दोनों महानुभावों का हृदय से कृतज्ञ हूँ।

इसके परवात् ही जब मैं श्रीमान् डाक्टर वाब्राम जी सक्सेना से मिला तो उन्होंने भी इस प्रणाली के बारे में मेरे वचंत्र्य को बड़े ध्यान से सुना ध्यीर कुछ पुस्तकें दीं जिससे मुमे ध्यागे ध्यपने कार्य्य बड़ी ही सहायता मिली। इसके लिए मैं ध्यापका बड़ा ही कृतज्ञ हूं।

श्रव रही हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के हमारे परीक्षा-मंत्री श्रीमान दयाशंकर की दूबे, एम० ए०, एल० एल० बी० की बात। इन्हीं की देख-रेख में इस कालेज का कार्य्य चल रहा है। ये समय २ पर जिन मृदु तथा सहातुभूति-पूर्ण शब्दों ह्यारा मुक्ते उत्साहित करते रहे हैं और जिस तत्परता के साथ मेरी कठिनाइयों की दूर करते रहे हैं उससे तो मुक्ते यही माल्म हुआ है कि किसी से कार्य्य लेने, किसी संस्था को सुचार तथा सुन्यवस्थित रूप से चलाने तथा संगठित करने की आप में अद्वितीय प्रतिभा है। आपने मेरे कार्य्य में बड़ी ही रुचि दिखाई है और इसके लिए मैं आपका हृदय से आमारी हूं।

यहाँ पर मैं श्रीमान् पं० लक्ष्मीनारायण जी नागर, वी० ए०, एल-एन्न० बी० का नाम लिये विना नहीं रह सकता। आप समय-समय पर—यहाँ तक कि मेरे घर पर श्रा-श्राकर भी— मुमे अपने मीठे तथा सहानुभूति पूर्ण शब्दों से इस काम में हद्तापूर्वक लगे रहने के लिये उत्साहित करते रहे श्रीर हर पक पकार की सहायता देने या दिलाने का श्राश्वासन देते रहे। इसके लिए मै श्रापका हृदय से कृतहा हूँ।

श्रव रही डिजाइनिङ्ग श्रौर छपाई श्रादि की बात। पुस्तक के तिखे जाने के बाद यह हमारे लिए एक समस्या सी हो गई थी कि श्राखिर इसकी छपाई किस तरह से की जाय पर इस समस्या को हमारे सुहद श्री रामकृष्ण जी जौहरी, मैनेजिंग डाइरेक्टर, दी इलाहाबाद ब्लाक-चक्से लिमिटेड श्रौर मित्र मि० मोहम्मद इस्माइल ने बड़ी ही छुशलता के साथ हल किया।

डिजाइनिक्स का खास श्रेय तो इस्माइल साहब को है। आप एक बड़े ही कुराल चित्रकार और डिजाइनर हैं और आपने जिस घेंच्ये तथा सब के साथ इस काम को पूरा किया है उसके लिए उनकी जितनी प्रशंसा की जाय कम होगी। कभी २ में जब ऊब कर किसी संकेत को पूर्ण-रूप से ठीक न बनने पर चाल् करने को कहता था तो आप उसका तीव प्रतिवाद कर ऐसा न करने की सलाह देते थे। इस पुस्तक की सारी छपाई न्लाकों द्वारा की गई है। इन ब्लाकों का बनाने श्रीर पुस्तक के छापने का सारा श्रेय पूर्वकथित हमारे सुहृद जीहरी जी ही का है। मुक्ते यह आशा न थी कि यह न्लाक कलकत्ते के एकाध कारखाने को छोड़कर कहीं और बन सकेंगे परन्तु जिस तत्परता, सुचारता तथा शीघ्रता के साथ छापने इस काम को किया है उसे देखकर तो मुक्ते कभी कभी श्राश्चर्य होता था। इससे माल्म हुआ कि आपका इस विषय में बहुत ही अच्छा ज्ञान है और प्रयन्च भी सर्वोत्तम है।

श्रंत में मैं श्रपने मित्र पं० जयनारायण तथा शिष्य श्री हुकुमचंद जी जैन को भी वगैर धन्यवाद दिये नहीं रह सकता क्योंकि श्राप लोगों ने भी मेरी पुस्तकों, लेखों तथा श्रभ्यासों के गढ़ने श्रादि में बड़ी सहायता दी है। इति—

ऋषि-कुटी २५६-चक, प्रयाग, ५ फरवरी, १६३८

—ऋषिलाल अप्रवास



. त्राविष्कर्ता

# विषय-सूची

| नं०          | विपय                         | -,                | चछ-र            | र्वख्या |
|--------------|------------------------------|-------------------|-----------------|---------|
|              | _                            |                   | 80.             |         |
|              | वर्णभाला चित्र               | ***               | ***             | १≒      |
| ₹.           | वर्णाचरों की पहचान           | ***               | ****            | 39      |
|              | वर्णमाला                     | ****              | ****            | २०      |
|              | <b>ठ्यं</b> जन               | ****              | ***             | २१      |
|              | व्यंजनों को मिलाना           | ***               |                 | 30      |
| ξ.           | स्वर (मोटी विन्दु श्रीर मो   | टे डेश से लिखे न  | ाने वाले)       | ३३      |
| s.           | स्वर (हल्के विन्दु और हल     | के डैश से ति खेड  | ाने वाले        | ) ३७    |
|              | दो व्यंजनों।के वीच स्वर      |                   | •••             | ८१      |
| ۶.           | तवर्ग के दाएँ-वाएँ अचरों     | का प्रयोग         | ****            | 88      |
| ₹0.          | स और मन्त का प्रयोग          | •••               |                 | 38      |
| ₹₹.          | शब्द-चिन्ह                   | ****              | ****            | रह      |
| १ <b>२</b> . | स, श श्रौर ज़ (१)            | •••               | ****            | ६१      |
| ₹.           | स, श श्रीर ज् (२)            | ***               | ***             | ĘĘ      |
| ₹8.          | सर्वनाम                      | ***               | •••             | ৩২      |
| ۲Ł,          | 'त' का प्रयोग                | ***               | ••••            | Ξ0      |
| įĘ.          | 'न' का प्रयोग                | <i>40</i> 0€      | •••             | ۲X      |
| <b></b> (७.  | 'र' का प्रयोग                | 400               | ****            | 83      |
| <b>१८,</b>   | 'ल' का प्रयोग                | •••               | ****            | 33      |
| <u>۶</u> ٤.  | स्व, स्त, या स्थ, दार या त्र | म्प या रव के छोंक | <del>ड</del> ़े | १०४     |
|              | लिङ्ग और वचन                 |                   | ****            | ११२     |
| २१.          | स, स्व और त, र के कुछ        | श्रीर प्रयोग      | ****            | ११३     |
| २२.          | 'र और ल' के ऊपर और           | नीचे              |                 |         |
|              | लिखे जाने का नियम            | ****              |                 | १२०     |

# [ १२ ]

| नं०         | विषय                    |          | पुष्ठ-र | तंख्या |
|-------------|-------------------------|----------|---------|--------|
| २३.         | प, व, ज और ह            | ****     | ****    | १२८    |
| ચ્યુ.       | द्विध्वनिक मात्राएँ     | •••      | •••     | १३४    |
| <b>ર</b> ષ. | त्रिध्वनिक 1,           | 4444     | ****    | १३६    |
| २६.         | ट, त श्रीर क            | ****     | ****    | १३७    |
|             | तर, दर, टर या डर        | J**      | ****    | १४४    |
| -           | व और य का प्रयोग        |          | ****    | १४९    |
|             | षण, छण या शन श्रादि     |          | ****    | १५१    |
| ₹0,         | स्वर (लोप करने के निय   | ाम )     | ****    | १५५    |
| ३१.         | क, तर, रर               | 8642     | ****    | १६३    |
| ३२.         | प्रत्यय                 | ****     | ****    | १६५    |
| <b>33.</b>  | <b>उपस</b> राँ          | ***      | ••••    | 868    |
|             | क्रिया                  | ****     | ****    | १७४    |
| <b>코</b> 역. | संधि                    | ****     | ****    | १८४    |
| ३६.         | कुछ संख्यावाचक संकेत    | ****     | ****    | १८६    |
| ₹७,         | विराम                   | Aogh     | ****    | १८८    |
| ~           |                         | रा भाग   |         |        |
|             | कुञ्ज विशेष-नियम        | ****     | ****    | १६१    |
| ₹٤.         | वर्णाचरों से काटने पर   | नये शब्द | ****    | १९३    |
| 80.         | वाक्यांश                | ••••     | ****    | 339    |
|             | कुछ जुट शन्द            | •••      | ****,   | ₹39    |
|             | वाक्यांश-१-६ तक         | ****     | २०१     | -२१७   |
|             | साधारण-संचिप्त-संकेत    | •••      | २१९     | -२२६   |
| -           | उद् के कुछ प्रचलित शब   | -        | ***     | २३३    |
| :¥X.        | साधारण-व्यावहारिक शा    | ब्द्     | ****    | 230    |
| £4 ·        | <b>ड्यवस्थापिका-सभा</b> | , page 1 | ****, , | २३७    |

# [ 89 ]

| નં૦  | विषय                                            |                  | পূন্ত- | <b>संख्या</b> |
|------|-------------------------------------------------|------------------|--------|---------------|
|      | श्रंवर्राष्ट्रीय                                | •••              | •••    | २३७           |
|      | कांभेस र्                                       | ***              | - 5010 | २३८           |
|      | स्वायत्त-शासन                                   | •••              | ***    | २४३           |
|      | प्रवासी-भारतवासी                                | ****             | ****   | २४३           |
| -    | हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन                          | •••              | ***    | रध३           |
|      |                                                 | सरा भाग          |        |               |
| 8ई   | . राज्य-शासन के <b>पदा</b> धि                   | कारी             | ****   | ₹8£           |
| -    | . सरकारी-संस्थाएँ                               | •••              | ****   | २५३           |
|      | . ग़ैर-सरकारी संस्थापॅ                          | ****             | ***    | २५३           |
| ક્રદ | , पोस्ट-ञाक्तिस-विभाग                           | P++              | ****   | २५७           |
| ሂር   | . रेलवे-विभाग                                   | ****             | ***    | <b>ર</b> ફ્ડ્ |
| K    | . बालचर-मंडल                                    | ****             | •••    | २६२           |
| ¥:   | ≀. प्रह्-नच्त्रादि                              | 3000             | ****   | र६४           |
| X.   | ३. शिचा-विमाग                                   | ***              | ***    | २६७           |
| K    | <b>३.</b> कृषि                                  | 2025             | ****   | २७०           |
| ¥,   | ८. स्वास्थ्य-विभाग .                            | ****             | ****   | २७३           |
|      | ६. जेल-सेना-पुलिस                               | ****             | ****   | २७४           |
| X.   | ø, न्याय-विभाग                                  | ****             | ****   | ২০০           |
|      | <b>५. स्टाक-एक्स</b> र्चेज                      | ***              | ***    | २८१           |
|      | ६. बैंक और कम्पनी                               | 1009             | ***    | २८३           |
| É    | o. किस्म काग्जा <del>व</del>                    | ****             | ****   | ३८६           |
| ६    | १. कुत्र न्यावहारिक पत्र                        | ***              | ***    | २६४           |
| Ę    | २. नेताओं तथा नगर व                             | प्रान्वों के नास | ***    | २६७           |
| Ę    | ३. एक ही वर्ण से उच्च<br>जाने वाले शब्दों के वि | र्ण किये         |        |               |
|      | नाने वाले शब्दी के वि                           | वाभन्न संकव      | ****   | ३०१           |

# विद्यार्थियों से निवेदन

#### श्रावश्यक सामान—

लिखने के लिए एक बही-नुमा लंबी नोट-लुक होना चाहिए। जिसकी लाइनें कम-से-कम है इंच की दूरी पर हों। इसका काराज न ज्यादा चिकना और न खुरहुरा ही होना चाहिये। लिखने के लिये एक अच्छा लचीले निव वाला फाउन्टेन-पेन होना चाहिये अन्यथा किसी अच्छी पेंसिल से भी लिखा जा सकता है। पेंसिल न कड़ी और न अधिक नरम ही होना चाहिये।

दूसरी बात है इन चीजों को विशेष-विधि से काम में लाने की। लेखक को नोट-बुक को सामने लम्बाकार रखकर बैठना चाहिये जिससे शरीर का बोम दोनों हाथों पर न पढ़े। दाहिने हाथ से पेंसिल या कलम को पकड़ कर इस तरीके से कापी पर रखना चाहिये जिससे कि केवल नीचे की दो अंगुलियाँ मात्र कापी से खूनी रहें और कलाई या हाथ कापी से बराबर ऊपर रहे जिससे लिखने में सरलता हो और थकावट न माल्म हो। वाएँ हाथ के अंगूठे और पहिली अंगुलियों से पृष्ठ का निचला-बाँया हिस्सा पकड़े रहें जिससे लिखने-लिखने क्योंही समय मिले और पेज का अन्त सा हो चले त्योंही पन्ने को उलटने में सुविधा हो। इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि पेनिसल या कलम को जोर्र से दबाकर न पकड़ा जाय क्योंकि ऐसा करने से हाथ जल्दी-जल्दी नहीं चजता और लिखने में थकावट सी माल्म होती है।



### वर्णमाला

|          | <u>ක</u> | ख                | _ ग            | <u>. घ</u>       |
|----------|----------|------------------|----------------|------------------|
| L/.      | च        | <b>হ্য</b>       | ⁄ज             | <b>/ 班</b>       |
| <u> </u> | .et      | . <b>.z</b>      | ड              | .†ढ              |
| (()      | त.(:)    | थ (              | ) द (          | ) ध              |
| \\       | \        | <b>斯</b> `       | <u>,</u>       | .Χ. <del>Υ</del> |
| 2 य      |          | ₹ <sub>3</sub> / | ्री <b>ल</b> ० | <u>a</u>         |
| 少人       | इनी ह    |                  | <u>म</u> 🤟     | ्र न_            |
| 7/ X     | <u> </u> | S                | ्रे द <u>े</u> | ८ इं             |

# वर्णाचरीं की पहिचान

नोट:—तीर का निशान लगाकर यह बताया गया है कि कौन रेखा कहाँ से आरंभ होती है और किस और जाती है।

जो रेखाएँ नीचे और ऊपर दोनों तरफ आती जाती हैं, उनमें जो ऊपर से नीचे आतो हैं उनके नीचे (नी) और जो नीचे से ऊपर जाती हैं उनके नीचे (ऊ) लिख दिया गया है।

- १. चनर्रा, टनर्रा, तनर्रा, पवर्रा, र (नी), ल (नी), स (नी) ह (नी), इ (नी) श्रीर ढ़ (नी)—ये नीचे श्रानेवाली रेखाएँ हैं।
- २. यं,र (ऊ), व, ह (ऊ), ड़ (ऊ) और ह (ऊ)—ये ऊपर जानेवाली रेखाएँ हैं।
- ३. कवगे, स, न श्रौर ङ्—ये घाड़ी रेखाएँ हैं।
- ल नोचे से ऊपर श्रोंर ऊपर से नोचे दोनों तरफ एक ही प्रकार से लिखा जाता है।
- कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग झौर पवर्ग के झत्तर, य, र (ऊ), व, ह, इ (ऊ) और इ—ये सरत रेखाएँ हैं।
- ६. तवर्ग, र (नी), ल, स, म, न, ड़ (नी) ख्रौर ङ—ये वक्र रेखाएँ हैं।
- फवर्ग के अत्तर—ये सरत और आड़ी रेखाएँ हैं।
- म, न और ङ—ये वक्र और आड़ी रेखाएँ हैं।
- बाऍ तरफ से लिखे जाने वाला तवर्ग और स, तवर्ग और स का वाया समृद्द कहा जाता है।
- १०. दाएँ तरफ से लिखे जाने वाला तवर्ग और स, तवरा और दें स का दायाँ समूह कहा जाता है। वर्णमाला के चित्र में तवर्ग और स के संकेतों को देखो।

- (म्र) तवर्ग समूह में पहला संकेत 'त' वाएँ समूह का है स्रीर दूसरा संकेत दाएँ समूह का है। इसी तरह थ, द, स्रीर घ भी हैं।
- (ब) 'स' का पहला अत्तर दाएँ समृह का है और दूसरा अत्तर बाएँ समूह का है।

# संकेत लिपि

जिन ष्विन संकेतों द्वारा हम अपने विचार प्रगट करते हैं हसे भाषा कहते हैं। इनको सुनने के परचात् जिन संकेतों द्वारा हम इनको लिखते हैं उसे लिपि कहते हैं। सुनकर सममने और इसे लिखने में बड़ा अंतर होता है। जितनी जल्दी हम सुन सकते हैं उतनी जल्दी उन्हें हम अपने वर्तमान! लिपि में लिख नहीं सकते। इसीलिए यह आवश्यकता प्रतीत हुई कि कोई ऐसा उपाय हूँ दुना चाहिए जिससे जितनी जल्दी हम सुनते हैं उतनी ही जल्दी हम लिख भी सकें। इस नई लिपि को 'हिन्दी की संकेत लिपि' कहते हैं।

# वर्णमाला

भाषा वाक्य और शब्दों के समूह से बनी हैं जो अपना विशेष अर्थ रखती है। शब्द सुविधानुसार स्वर और व्यंजनों में विभक्त किए गए हैं। हिन्दी की इस संकेत लिपि की रचना भी इन्हीं स्वर और व्यंजनों की ध्विन के सहारे की गई है और विशेष चिन्हों से सूचित की गई है। पर जो खब्जन हिन्दी भाषा और उसकी व्याकरण के अच्छे ज्ञाता नहीं हैं, उनके लिए इस लिपि का सीखना यदि असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है।

#### व्यं जन

इस संचिप्त लिपि में व्यंजनों की रचना श्रविकतर व्योसित की सरल रेखाश्रों को लेकर ही की गई है पर जब सरल रेखा से काम नहीं चला तब वक रेखाश्रों का सहारा लिया गया है।

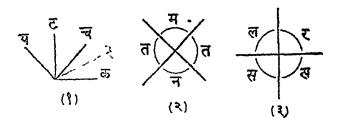

याद करने के लिए नीचे से चलना चाहिए। प्रथम चित्र में पहली रेखा से कवर्ग, दूसरी रेखा से चवर्ग, तीसरी रेखा से टवर्ग थीर चौथी रेखा से पवर्ग सूचित किया गया है। तवर्ग सरल रेखा से न बनाकर वक्र रेखा से बनाया गया है। इसका कारण यह है कि इम खँगरेजी शार्ट हैंड (पिट्स प्रणाली) के ध्वनि संकेतों को भी जहाँ तक हो सका है साथ साथ लेकर चले हैं जिससे कि श्रॅप्रेजी के पिट्समैन प्रणाली का जानने वाला यदि हिन्दी-शार्ट हैंड सीखना चाहे तो उसे उलमन न पड़े। श्रॅपरेजी में P को 'प' की रेखा से सूचित किया है, इसलिए हमने इस 'प' को ट, च, त, या म, न मानना उचित नहीं सममा यदिष ऐसा करना वहत ही सरल था।

तवर्ग श्रौर स के लिए दाएँ श्रौर वाएँ दोनों तरफ से एक ही प्रकार की वक्त रेखा ली गई है जैसे—चित्र १ श्रौर २ में दिए गये हैं।

श और स में इसिलए भेद नहीं किया गया कि मुहाबरे से पता लग जाता है कि कहाँ पर स की आवश्यकता है और कहाँ पर श की। पर यदि कहीं पर विशेष भेद करना हो तो स के चिन्ह को काटने से श पढ़ा जायगा।

श्राज की हिन्दुस्तानी भाषा में उद्दे की बहुत्तता श्रर्थात् उद्दू श्रोर फारसी शब्दों के प्रयोगाधिकय के कारण ज़ का उपयोग भी श्राधिक होता है जैसा सज़ा, मर्जी श्रादि शब्दों में वहाँ पर इसी बायें श्रोर दायें 'स' के संकेत को सुविधानुसार मोटा कर तेना चाहिए।

'प' का उच्चारण या तो 'ख' होता है या 'श' श्रौर इन दोनों श्रचरों के लिए संकेत निर्धारित किये जा चुके हैं इसलिए 'प' के लिए स्वतंत्र रूप से कोई दूसरा संकेत निर्धारित नहीं किया गया।

'ए' का काम भी 'न' से लिया गया है। शब्द को उच्चारए करते ही यह पता लग जाता है कि शब्द को 'ए' से लिखना चाहिए कि 'न' से। इसलिए 'ए' के लिए भी कोई दूसरा संकेत निर्धारित नहीं किया गया है।

शेष फुटकर वर्णाच्चर श्रतग श्रतग रेखाश्रों से निरधारित किए गये हैं। पाठकों को इनका पहले अती-भाँति श्रभ्यास कर लेना चाहिए। बाएँ और दाहिने संकेत सुचारता के विचार से किये गये हैं। कहाँ किसको लिखना चाहिए यह आगे समसाया जायगा।

रेखाओं के बारीक और मोटे होने पर, उनके अरर से नीचे और नीचे से अपर लिखे जाने पर या उनके सरल और कटे होने पर खूब ध्यान रखना चाहिए और इनका इतना अच्छा अभ्यास करना चाहिए जिससे लिखते समय ध्वनि संकेत सुचार रूप से आप ही आप लिखे जा सकें।

तीर का निशान लगाकर यह पहले ही बताया जा चुका है कि कीन रेखा कहाँ से आरंभ होती है और किस ओर जाती है। लिखते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जो रेखा जहाँ से आरंभ होती है वहीं से आरंभ की जाय और किर ऊपर, नीचे या आड़ी जिस तरफ लिखी है उसी तरफ लिखी जाय।

इस लिपि को बड़ी सावधानी से खूब बनाकर लिखना चाहिए, यहाँ तक कि एक एक वर्णन इतना लिखा जाय कि वह पुस्तक में दिये हुये वर्ण से मिलते जुलते माल्म हो। इसमें जल्दी करने से लिपि कभी भी छागे चलकर किर न सुधरेगी छौर परि-णाम यह होगा। कि इस तरह जल्दी र लिखने वाले लेखक महाशय कभी भी कुशल हिन्दो-संकेत-लिपि के ज्ञाता न हो सकेंगे।

विचार से देखिये तो वर्णमाला के पंचवर्गों के जितने अत्तर हैं, उनका प्रथम अत्तर तो मूल-अत्तर है पर उसके वाद का दूसरा अत्तर उसी मूल अत्तर में 'ह' लगा देने से बना है। इसी तरह तीसरा अत्तर मूल अत्तर है और चौथा अत्तर उसी में 'ह' लगा देने से बना है। जैसे कवर्ग का 'क' प्रथम अत्तर है और इसके बाद का अत्तर 'ख' क में ह लगाकर बना है। च के बाद क = च + ह; ज के बाद म = ज + ह। इसलिये इनके लिए एक ही संकेत रखे गये हैं लेकिन भिन्नता प्रगट करने के लिये मूल अन्तर काट दिए गये हैं जैसे —क के संकेत को काट कर ख और प के संकेत को काट कर फ आदि बनाया गया है।

तवर्ग श्रीर स, दाएँ-बाएँ श्रीर कुछ ध्विन संकेत ऊपर नीचे दोनों तरफ से लिखे गए हैं। उनको दोनों तरफ से लिखने का श्रम्यास करना चाहिये। यह इस्रिक्षये किया गया है कि वर्णों के मिलाने में श्रमुविधा न हो श्रीर लिपि के प्रवाह में श्रद्धचन न पड़े जैसे (चित्र नीचे)—न + ल पहले तरीके से लिखना सुविधा-



जनक है, दूसरी तरह से लिखने में प्रवाह में रुकावट पड़ती है और संकेत भी शुद्ध और साफ नहीं वनते।

अभ्यास करते समय संकेतों की लंबाई श्रीर मुटाई पर भी विशेष ज्यान रखना चाहिये। पाठकों को संकेतों की एक नियमित लंबाई मान ही कर लिखना चाहिये क्योंकि वह श्रागे चलकर देखेंगे कि किसी संकेत के नियमित रूप से छोटे या बड़े होने पर भी दूसरा अर्थ हो जायगा। संकेतों की नियमित लंबाई करीब दैन इंच की होनी चाहिये पर पाठकगण इसे अपनी सुविधानुसार कुछ छोटी बड़ी कर सकते हैं लेकिन संकेतों के रूप श्रीर बनावट में समानता होनी श्रावश्यक है।

च और र के संकेतों को अच्छी तरह समक्त लेना चाहिये। च अपर से नीचे और र नीचे से अपर को लिखा जाता है। अुकाव के विचार से च लंब से ३५ अंश की दूरी पर नीचे की वरफ श्रीर र श्राघार की सरत रेखा से ३४ श्रंश ऊपर की तरफ विखा जाता है। जैसे चित्र नीचे



#### अस्यास----१

#### अध्यास---२

[ यो अक्षर दाएँ-पाएँ दोनों सरफ से किस्ते नाते हैं, वह दोनों तरफ र्श्वसे बायँ ]

- १. पंकसन म र(नी) सह
- थे. बाह्य टह्हा गंम व
- ६. चहरनमक सह

- ४. यरम जसत वध
- ५. गङ्घघन सहस्र सनय र (नी)
- ६, डथ घर भवश ह

#### अभ्यास---३

### [ मोड--- जो ग्रहर दाएँ या वाएँ से किसें जाव ६ ०००। पानों तरफ से किसो ]

केवल पहला अक्षर लिखो---

- १. क्ल, खल, घर, गरम, शरम, पर, तर
- २. खटक, सटक, चटक, टपक, तब्क, सब्क, खपक, छ
- ३. ठठक, छत, लमघर, सटपट, तट, थरथर,नमक, करन
- ४. दमक, धमक, नमक, पक्क, फरस, चट, मन
- ५. वरतन, सरम, मन, स्ट, खम्प, शरम घरम
- 🖲 सरपट, हम, वह, इ, इ,

#### श्रभ्यास---४

#### कैंवल श्रंत के श्रक्षर जिस्रो-

- १. कवक, सब, पत, जङ्ग, करव, रह
- रे. पढ़, मच्छर, गाय, रट, उलम, जप, पत
- **१. नम, मचमच, जगत, नम, रटन, जन, जतन**
- थ. कुश, सहज, कज, कजम कब, कुछ, सङ्ग
- ५. नथ, काठ, पद, बाँम, कलम, नम, मव
- ६. खाम, परब, तरह, रहम, यव, पट, पत

### व्यंजनों को मिजाना

१. व्यंजनों को मिलाते समय इस वात का ध्यान रखना चाहिए कि कलम कागज से न उठे और जहाँ पर पहले व्यंजन का खंत हो वहीं से दूसरा व्यंजन खारंभ हो। जैसे—चित्र नीचे



२. जब दो व्यंजन मिलते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि नीचे घ्याने वाला या ऊपर जाने वाला पहला अचर कापी की रेखा पर हो। दूसरे घ्यचर लाइन से कहीं

#### भी श्रा सकते है। जैसे--चित्र नीचे

| <u> </u>             | _2         | 3                                    |
|----------------------|------------|--------------------------------------|
| -B                   | . <b>y</b> | <u> </u>                             |
| 4. L                 | - T        | g to so del direction or opposition. |
| १ प <del>ंड</del> ्र | २ टप       | ३ चग                                 |
| ४— फट                | ५— इट      | ६— माप                               |
| ਪੂ ਹੋਜੋ              | ८— रत      |                                      |

कवर्ग के अन्तर, म, न और क नीचे या अपर आनेवाने अन्तर नहीं हैं। विकि आहे अन्तर हैं। इसिनिए यदि ये अन्तर पहले आते हैं और इनके बाद नीचे आनेवाने अन्तर आते हैं तो ये रेखा के अपर लिखे जाते हैं। जैसे—विश्र नीचे

| ,<br>ća       | १— खट<br>%— कट<br> | २— सड़<br>१— सट<br>म. न स्पीर क के बात | ३— गब<br>६— नप |
|---------------|--------------------|----------------------------------------|----------------|
| <u>ี</u> "ผู้ |                    | ų                                      | <u>.</u>       |
| , Ť.          |                    | ٦                                      | 3              |

है. कवर्ग के अचर, म, न और क के माद अपर जानेवाले अचर आवें तो ये अचर कापी की रेखा पर से आरंभ

#### होते हैं। जैसे-चित्र नीचे

1 - 2 - 2 - 2 - 2

**१---** कल

**२**— कव

३--- नव

५. श्रगर इन श्रचरों के बाद नीचे श्राने वाले अचर या अपर जानेवाले श्रचर नहीं श्राते बिलक दूसरे श्राड़े श्रचर श्राते हैं तो भी ये श्रचर रेखा ही पर से श्रारंभ होते हैं। जैसे— चित्र नीचे

१-- मन

२-- नक

<del>} ---</del> क्त

४-- रान

**५---** स्क

६--- सक

६- परन्तु जब दो या दो से श्रिधिक छाड़ी रेखाएँ एक साथ श्रावें श्रीर उनके परचात् नीचे श्रानेवाली रेखा श्रावें तो श्राड़ी रेखाएँ कापी की रेखा के ऊपर लिखी जाती हैं। जैसे—चित्र नीचे



१---मनप

२-- क न प

७. पहले श्रचर का स्थान निर्धारित होने के पश्चात्, दूसरे श्रचर उससे मिलाकर लिखे जाते हैं। उनके स्थान का विचार नहीं किया जाता है जैसे—चित्र पृष्ट ३०



# है. सरत अत्तर इस तरह दोहराए जाते हैं। जैसे-चित्र नीचे

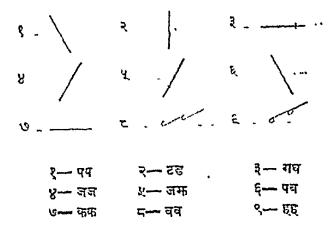

१०. चवर्ग के असर और र (क), इ (क) जब दूसरे असर से मिलते हैं तो ऊपर और नीचे की लिखावट से पहचाने जाते हैं। च और र के कोए का विचार नहीं रह जाता। चवर्ग के असर नीचे को और र (क) और इ (क) अपर को लिखे जाते हैं जैसे—चित्र नीचे



११. स दायाँ-वायाँ श्रीर ल-र नीचे अपर नियमानुसार लिये जाते हैं। नियम श्रागे मिलेगा।



#### श्रभ्यास---५

[ नोड--नोचे जिले जानेवाजे र, ६, ज श्रीर दाएँ तरफ क्रिसे आनेवाजे सवर्ग श्रोर स श्रीर कटे हुए म, न यहे शहारों में क्रिसे गये हैं ]

- ı. **सग, गम**, जग, गज, छु**ढ**, चट
- २. इ.६, इ.ट., इ.ट., इ.ग., हग, सट
- 🦜 थन, घन, नग, सन, छन, फन
- ध, जप, तब, कब, कम, मन, धन
- ५. धर, चल, इल, रस, वल, यह
- 📢 मटर, ग्रहर, टहल, जवन, भजन, पटक
- ७. रपट, ऋपट, रटन, पहन, शहक

| <b>۲.</b> | कटह्ल, | मबमन, | ह्रजचन, | खटमल, |
|-----------|--------|-------|---------|-------|
|-----------|--------|-------|---------|-------|

- ६. धरतन, टसटम, पनघर, रहपट,
- १०. घर पर चळ। यह यक मत हर। जल भर।

च चौर र का विचार कर कक्षरों को मिलाओ —

११. रच, मर, पर, चरन, मरन, परच

१२. जुहर, मगर, हर हर कर, चरन पर सर घर।

#### रवर

स्वर ध्वित का उच्चारण विना किसी दूसरे ध्विन के सहा-यता के आप ही आप हो सकता है। यहाँ खर दो प्रकार से तिखे गये हैं। एक मोटी विन्दु और मोटे डेश से और दूसरा इन्की विन्दु और इन्के डेश।

मांटी विन्दु और मोटे हैश से लिखे जानेवाल स्वर

| <b>স্থ</b> |   | • | স্থা            | -   | - (1)        |
|------------|---|---|-----------------|-----|--------------|
| ए          | • |   | श्रो            | - : | – (২)        |
| र्भ        |   |   | <b>।</b><br>  ऊ |     | <b>–</b> (३) |

जपरोक्त स्वरों को याद करने के लिए निम्न वाक्य याद कर लें। इससे सहायता मिलेगी।

छ रेगे | माचीर कूद (गया) अप ए ई | आ क्रो ऊ × १२३ | १२३ हिएक चिन्हों को ध्यान से देखने पर प्रतीत होगा कि एक ही एक चिन्ह से तीन २ स्वर या मात्राएँ नियत की गई हैं परन्तु इस विचार से फिर भी वे अलग अलग स्वरों का बोध करें एक स्थान पर एक स्वर को, दूसरे स्थान पर दूसरे को खीर तींसरे स्थान पर तीसरे स्वर को सूचित करता है। इन्हें स्वर के स्थान कहते हैं। यह प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीन स्थान होते हैं। किसी रेखा के प्रारंभिक स्थान को प्रथम, बीच के स्थान को द्वितीय और खंत के स्थान को तृतीय स्थान कहते हैं। यह स्थान जिस जगह से अचर लिखे जाते हैं प्रारंभ होते हैं। इस्रिलये ऊपर से नीचे लिखे जानेवाले अचरों में ऊपर से आरंभ होते हैं। जैसे—(१) चित्र नीचे

नीचे से ऊपर लिखे जानेवाले श्रवरों में नीचे से श्रारंम होते हैं। जैसे—(२) चित्र ऊपर

श्राड़े श्रचरों में बाएँ से दाएँ तरफ पढ़े जाते हैं। जैसे—(३) चित्र ऊपर इन स्वरों को व्यंजनाचर के पास लिखना चाहिए लेकिन इतना पास न लिखें कि श्रज्ञरों से मिल जायं।

इपर के छ: स्वर मोटी विन्दु और मोटे हैश से सूचित किए गये हैं। हैश व्यंजन के पास किसी भी कोण में रखा जा सजता है पर लम्बाकार अधिक सुविधाजनक और भला साल्स होता है। जैसे—चित्र नीचे

. १ \_ र या . . . . . . या . ( . . . . . . . . . . . . .

३ / ्या / ४ 🕥 या 🔷 --

जय स्वर ऊपर या नीचे छानेवाले व्यंजन के पहले रखा जाता है तो पहले पढ़ा जाता है। जैसे—चित्र नीचे

१ — त्राज २ — त्राठ ३ — त्राप ४ — ईट ४ — त्रारा ६ — त्रथ ७ — त्रार ८ — ता

जव स्वर ऊपर जानेवाले या नीचे श्वानेवाले व्यंजन के बाद् रखानावाहै तो व्यंजन केपश्वात् पढ़ा जाताहै। जैसे—चित्र नीचे

जब स्वर व्यंजन की श्राड़ी रेखा के ऊपर रखा जाता है तो पहले श्रीर नीचे रखा जाता है तो बाद में पढ़ा जाता है।

| · · · ·      | <b>`</b> |              |                       |
|--------------|----------|--------------|-----------------------|
| ₹ <i>← 4</i> |          | <u>ب</u> ـ , | there among the self- |
| १ — एक       | श्राम    | ईख           | <b>अ</b> ख            |
| २ — मे       | खो       | ने           | <del>g</del>          |

मोटी बिन्दु प्रथम स्थान में त्र, द्वितीय स्थान में ए श्रौर दृतीय स्थान में ई की ध्वनि देता है। जैसे—चित्र नीचे

| · . 1 ,  | - 1 .        |            |
|----------|--------------|------------|
| • •      | '\           | 1-1        |
| 1        | - C.         | ~ · · ·    |
| 8 J.     | . <i>J</i> . | ٠. المارية |
| १ — श्रट | एट           | ड्ट        |
| २ अप     | एक           | ईप         |
| े ३ — म  | मे           | मी         |
| ४ — स    | से           | सी         |

[ नोट—श्र की मोटी विन्दु व्यंजन के वाद प्रथम स्थान में नहीं रखी जाती क्योंकि 'श्र' की मात्रा व्यंजन में मिली रहती है।] इसी तरहर्मोटा डैश प्रथम स्थान में च्या, द्वितीय स्थान में क्यो ख्रीर तृतीय स्थान में ऊकी ध्वनि देता है। जैसे—

|                           |                               | Attachia da ar          |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| . 7.                      | . 7                           | / .                     |
| \                         | <b>Y</b>                      | . \                     |
| 7                         | -(                            |                         |
| छाप<br>घ्यान<br>घा<br>घात | श्रोप<br>श्रोज<br>नो<br>श्रोत | ड.प<br>ड.ज<br>बू<br>ड.त |

एल्की विन्दु और हल्के हैश से लिखे जाने वाले स्वर

तुम छ: स्वर ऊपर पढ़ चुके हो। श्रव यहाँ छ: स्वर श्रौर दिए जाते हैं। पहले के स्वर मोटी विन्दु श्रौर मोटे डैश से बने थे। यह छ: स्वर हल्की विन्दु श्रौर हल्के डैश से बने है।

| रे .   | त्र्याइ या त्र्याई | - : | · (१) |
|--------|--------------------|-----|-------|
| ৰ্জী . | <b>ઝ</b> i         | -   | - (২) |
| ŧ      | હ                  | -   | - (ই) |

याद करने के लिये नीचे के बाक्य याद कर लो-

| धे | श्रीरत | इस | साहस      | र्श्रचल  | <b>चलट</b> |
|----|--------|----|-----------|----------|------------|
| पे | স্সী   | इ  | ্ৰী স্থাহ | ষ্ঠ      | उ          |
| ę  | २      | ą  | 1 8       | <b>ર</b> | Ę          |

इन स्वरों का प्रयोग पहले छ: स्वरों के श्रनुसार ही होता है और इनके स्थान भी उन्हीं के श्रनुसार नियत किये गये हैं।

उत्पर के स्वरों को देखने से प्रतीत होगा कि ऋ, श्रः श्रौर ख़ को कोई स्थान नहीं दिया गया। इनकी छोई श्रावश्यकता न पढ़ेगी। बीच में श्रः की मात्रा को जहाँ विद्यार्थीगण श्रावश्यक सममें श्रपने मन से लगा लें। जैसे दुख। यह 'दुख' लिखा है। यदि विद्यार्थीगण चाहें तो इसे 'दु:ख' पढ़ें' या लिखें। यदि विसर्ग श्रंत में श्रावे तो शब्द-संकेत के श्रंत में एक इल्का डैश लगाने से विसर्ग पढ़ा जायगा। ऋ का काम र से श्रौर लु का काम 'त' में 'र' लगाने से निकल जाता है।

श्रतुस्वार 'श्रं' यदि व्यंजन के पहले या वाद मे श्रकेला श्रावे तो यथा-विधि श्रपने द्वितीय स्थान पर रखा जावेगा। जैसे—चित्र नीचे

[चन्द्र विन्दु और श्रनुस्वार विद्यार्थीगण श्रपनी समम से सगा लें।] यदि श्रतुस्वार व्यंजन के पहले या वाद किसी स्वरके पश्चात् श्रावे तो उसी स्वर के स्थान पर एक हल्का शून्य रख देना चाहिए। जैसे—चित्र नीचे

इससे यह मालूम होगा कि जहाँ पर यह शून्य रखा गया है इस स्थान का स्वर सानुनासिक है। स्थान के विचार से स्वर को मालूम कर लेना चाहिये। जैसे—आंत ( ऊपर के चित्र में नं० र से सूचित शन्द) में चूं कि शून्य प्रथम स्थान में रखा है, इसलिये इससे पता चलता है कि यहाँ कोई प्रथम स्थान का स्वर है। प्रथम स्थान के स्वर आ, आ ऐ, और आइ होते हैं। सब स्वरों में खनुस्वार मिलाकर पढ़ो, किससे ठीक शन्द बनता है। अंत, ऐत, धाइत ठीक शन्द नहीं बनते। आंत ठोक शन्द बना इसलिए ऑत रान्द ठीक है।

पर यदि आरंभ मे और सप्टता चाहो तो शून्य के नीचे उस स्थान की मात्रा भी लगा दो। जैसे नं० १, २, ३, और ४ चित्र नीचे

सींच और पूँछ अगते नियम 'दो व्यञ्जन केवीच स्वर के स्थान' के अनुसार दिया गया है।

(-11).1.16 ·.\\\\() -- + \ ·/) ( - )- \ \ \ \ \ -1.().<sub>1</sub>

# अस्यास—७

ा. पा, भी, वा, वो, ने, से, मा, को, जो २. श्रास, श्रोस, श्रान, ईश, श्रोस, ईस, जल, सा रे. राम, शाम, रोम, काम, याप साल, ध. रमेश, साध, कामा, बेता, बोटा, मोटा, आराम ५. बटेर, पाबत्, मेना, देखा, खाग पानी, जारान ६. छोटा, सरमी, रोशनी, धनान, रानी ७. गाय, घास, बोनी, आराम, खानादी, रेत रात ७, गाय,

# दो व्यंजनों के बीच स्वर का स्थान

स्वर जब दो व्यंजनों के बीच में आता है तो प्रथम और दितीय स्थान पर तो यथानियम पहले व्यंजन के पश्चात् रखा जाता है पर जब तीसरे स्थान पर आता है तो पहले व्यख्जन के तीसरे स्थान पर आता है तो पहले व्यख्जन के तीसरे स्थान पर न रखकर आगे वाले व्यंजन के तृतीय स्थान के पहले रखा जाता है, क्योंकि यह सुविधाजनक होता है। ऐसा करने से पहले व्यद्धन के वाद तृतीय स्थान और इसके आगेवाले व्यद्धनन के पहले के प्रथम स्थान में उल्लान न पड़ेगी।

कभी २ ऐसा थी होता है कि दो व्यंजनों के मिलने के कारण तीसरे स्थान की जगह नहीं वचनी । इन्हीं वार्तों को दूर करने के तिए उपरोक्त नियम रखा गया है ।

हिन्दी में एक छात्तर के वाद एक ही मात्रा लगती है। इसलिये छगले व्यंजन के पहले किसी मात्रा के छाने का डर नहीं
रहता। छोटी 'इ' की मात्रा नागरी लिपि में यद्यपि छात्तरों के
पहले लगती है पर उसका उच्चारण छात्तरों के बाद ही होता है,
इसलिये संवेत लिपि में वह मात्रा भी व्यंजन के बाद ही रक्खी
जाती है। ऐसे शब्दों में जहाँ मात्रा के बाद कोई दुसरा स्वर खाता
है। जैसे—'खाइये' 'पिलाइये' छादि। [यहाँ ख छोर ल में छा
की मात्रा के परचात् दूसरा स्वर 'इ' है ] ऐसे स्थान में किस तरह
लिखना चाहिये इसका नियम छागे चल कर सिलेगा।

इस्रतिये तृतीय स्थान की मात्रा न०१ की तरह लगानी चाहिये—नं०२ की तरह नहीं। चित्र नीचे



ऊपर के चित्र नं० २ के पहले संकेत में यह नहीं मालूम होता कि तृतीय स्थान 'ट' के बाद है या 'क' के पहले तथा दूसरे में 'क' के बाद है या पहले 'प' के पहले। इसलिए इस प्रकार मात्रा लगाने से पढ़ने में बड़ी उलमान होती है।

इसिलये ततीय स्थान की मात्रा नं०१ की तरह ही लगाना ठीक है।

#### ं श्रभ्यास---८

#### अस्यास—६

धत, छत, हो, तो, तू, घा, थी, घे 9. ईंप, बद, खोदा, दी, देना, लेना, ₹. दास ą. पथ, पद्द, द्रह, मद, इस, हाम नाता यापी, थोक, तर, ताप, ₹. थक्ता, साप d. सवा, त्रहा, दह, याम, **जादमी** षन, €. धान, षमदी, तनकी, वेदता ۳, पोस्ता, राश्ता, दासता, पातक, नाती

# तवर्ग के दाएँ वाएँ अचरों का प्रयोग

तवर्ग केश्रचर दाएँ-बाएँ दोनों तरफ से तिखेजाते हैं । जै से— • चित्र नीचे

त थ द्ध ध तवर्ग के दाहिने व्यंजन के बाद पवर्ग, कवर्ग, र (नी० ऊ०) स (दा) और ल (ऊ) त्राता है। जैसे—चित्र नीचे

१— तप २— दक २— घर (नी)

४— तर (क) ५— तस (द) ६— तत्त (क)

तवर्ग के वाएँ व्यंजन के बाद चवर्ग र (नी), स (बा),ह'(ऊ० बी०), न, व, य, श्रीर ल (ऊ० नी०) श्राता है। जैसे—चित्र नीचे

टवर्ग, तवर्ग घौर म के पहते तवर्ग दाहिने घौर बाएँ दोनों सरफ लिखा जाता है। जैसे—चित्र नीचे

तट तत इस या इस

इसी तरह चवर्ग, स (दा), ह (नी) और म के बाद दाहिनी वरफ से लिखा जाने वाला तवर्ग आता है। जैसे-वित्र नीचे

चत स(दा)द हं(नी)त मत

कवर्ग, पवर्ग, यर (ऊ), न, ल (ऊ), ब, स (बा) श्रीर ह (ऊ) के बाद बाई तरफ लिखा जानेवाला तबर्ग श्राता है। जैसे— चित्र नीचे

टवर्ग तवर्ग स्त्रीर म के बाद तवर्ग दोनों तरफ तिखा जावा है। जैसे—चित्र नीचे

जब कभी तवर्ग किसी शब्द में श्रकेला व्यंजन हो श्रोर मात्रा एसके पहले श्रावें—चाहे उस व्यंजन के बाद भी मात्रा हो—तो बायाँ श्रोर यदि मात्रा व्यंजन के बाद श्रावें—पहले नहीं—वो दाहिना संकेत लिखा जाता है। जैसे—चित्र नीचे

इस दाएँ बाएँ को लिखावट को सममाने के लिए यह अत्या-वश्यक है कि आप इस सांकेतिक लिपि के मूल तत्वों को ठीक वौर पर समम लें। पहली बात घारा प्रवाह की है। संकेतों को आगे की तरफ बिना किसी फकावट के लिखा जाना चाहिए। इसमें तिनक भी फकावट हुई या आगे से पीछे लौटना पड़ा कि बक्ता बहुत दूर आगे निकल जायगा और फिर उसकी पकड़ना । बहुत कठिन हो जायगा। दूसरी बात संकेतों के सुचारता की है। यह लिपि वहुत तेजी के साथ लिखी जाती है। इसलिये यह आवश्यक होता है कि वेजी से लिखे जाने पर भी संकेतों की सुचारता न जाय।

दाएँ-बाएँ व्यंजन इन्हीं श्रमुविधाओं को हटाने के लिये लिखे गए हैं जिससे प्रवाह से पीछे न लौटना पड़े श्रीर व्यंजनों के बीच ऐसे स्पष्ट-कोण—जहाँ तक हो सके—वनते रहे कि शीघाति-शीघ लिखे जाने पर भी साफ पढ़े जायें। जैसे—वित्र नीचे

- इतर नं० १ में 'सत दाएँ-त्राएँ दोनों तरफ से लिखा गया है। सत (दा) में रुकावट पड़ती है श्रीर संकेत भी श्रच्छा नहीं बनता। इसलिये सत (वा) लिखा जाना चाहिये।
- इसी तरह नं २ सें 'तच' दायाँ-वायाँ दोनों तरफ से लिखा गया है। 'तच' दाहिने में कोई कोण नहीं है और यदि जरा भी छोटा रह गया तो पढ़ा भी न जा सकेगा और केवल त (दा) रह जायगा। इसलिये त (वा) लिखा जाना चाहिये।

#### अश्यास-१०

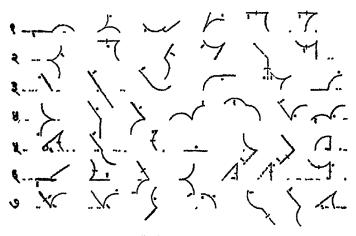

### श्रम्यास—११

- 1. डीम अफ़ीम बुट मूच मेल सीर
- २. सूड मूसा बूर सूत नीवा हीरा
- मीन सेंठ खीरा चीनी टीन रीम
- थ. खुव टीका खीरा काली धीमा पीर
- की पेटी मूची मोटी पीठ दान काम
- ६. मेरी टीम जीत गई।
- ७. पेड़ के सब में पानी दे।
- द. मूखा भाग गया।
- ६. वह श्रफीम खाकर मर गया।
- १०. एंड जी ने मीठे २ आम खाये।

# स और म-न का प्रयोग

#### (१) स

तवर्ग के समान 'सं" भी दाएँ-वाएँ और म, न ऊपर नीचे तिखा जाता है। इसके नियम ये है।

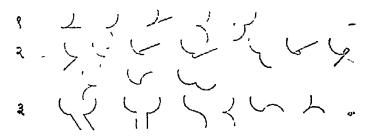

दाहिने स के बाद कवर्ग, तवर्ग (दा), र (अन्नी) श्रीर स (दा), खाता है। जैसे—नं०१ चित्र अपर

सक सत (दा) सर (ऊ) सर (नी) सस (दा)

बाऍ स के बाद चनर्ग, तनर्ग (वा), य, व, स (वा) इ (नी - ऊ), ल (नी - ऊ) श्रौर न—ये सब श्राते हैं। जैसे—नं० २ चित्र ऊपर

सच सव (वा) सय सव सस (वा) सह (ऊ) सह (नी) सव (नी) सव (ऊ) सन

पवर्ग, टवर्ग, र (नी) श्रीर म के पहले दायाँ-वायाँ दोनों स प्राता है । जैसे—नं० ३ चित्र ऊपर

सप सट सर् सम

i

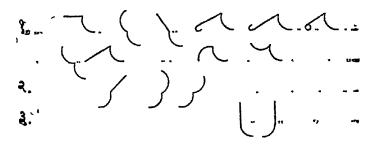

इसी तरह कवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, यं, व, ह (क), स (वा), र (क), ल (क) और म, न के बाद बायाँ 'स' श्राता है। जैसे— नं० १ चित्र क्रपर

क स त (बा) स प स य स व स ह (ऊ) स स (बा) स र (ऊ) स ल (ऊ) स न स चवर्ग, तवर्ग (दां), स (दां) के बाद दायाँ स लिखा जाता है। जैसे—नं० २ चित्र ऊपर

च स त (दा) स स (दा) स

टवर्ग के बाद 'स' दोनों वरफ लिखा जाता है। जैसे-नं ३ चित्र ऊपर

#### ट स

जब कभी यह 'स' किसी शब्द में अकेला रहता है और मात्रा पहले आती है—चाहे उस व्यंत्रन के बाद भी मात्रा हो—तो बायाँ और यदि मात्रा बाद में आती है—पहले नहीं—तो दायाँ 'स' लिखा जाता है। जैसे—चित्र नीचे

त्राशा (बा), ग्रास (बा), दवा (बा), शो (दा), श्रादि

### (२) स, न

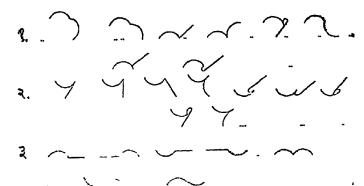

- म या म (कटा) अर्थात् न के वाद तवर्गे, र (नी-ऊ) त (ऊ), ह (नी), स (वा) य श्रीर व श्राता है। जैसे—नं०१ चित्र ऊपर
- मत (दा), सर (नी), सर (ऊ), मल (ऊ), मह (नी), मस (वा) सय मव
- व. न या न (कटा) श्रर्थात् म के वाद चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग तवर्ग (वा), य, व, ह (ऊ-नी) श्रीर ल (नी) श्राता है। कैसे—नं०२ चित्र ऊपर
- नच, नट, नप, नत (व), नय, नव, नह (ऊ), नह (नी) नल (नी)
- कवर्ग, म, न श्रौर ड—न श्रौर म के पहले श्रौर वाद दोनों तरफ श्राते हैं। जैसे—नं० ३ चित्र अपर

मक कम नक कन मम नम मन 

- १-२ नीचे त्रानेवाली सरल रेखाओं के वाद म या म (कटा) व्यर्थात् न त्राता है त्रीर ऊपर जानेवाली सरल रेखाओं के बाद न या न (कटा) व्यर्थात् म त्राता है। जैसे—नं० १-१ चित्र ऊपर
  - (१) चम टम पम ह (नी) म
  - (२) यन वन ह(**अ**)न र(**अ**)न
- ३. पवर्ग के बाद न भी श्राता है। जैसे—नं०३ चित्र ऊपर पन बन
- क्वर्म (बा), स (बा), ल (ऊनी) के बाद म श्रीर न दोनों श्रात हैं। जैसे—नं० ४ चित्र ऊपर
- त (बा) म-त (बा) न, स (बा) म-स (बा) न, त (क) म-त (क) न त्त (बी) म त्त (नी) न
- अर्थात् न श्राता है। जैसे नं० ५ चित्र ऊपर त (दा) म, स (दा) म, र (नी) म

#### श्रभ्यास---१२

| 9. | स्रा | स्री   | श्रोस   | ईश     | खाश | श्रो |
|----|------|--------|---------|--------|-----|------|
| ₹. | অম্ব | स्     | <b></b> | श्राशा | खे  | सी   |
| Ŗ. | पस   | घस     | दस      | धस     |     | रस   |
| 8. | यस   | वस     | स्रप    | सद     |     | सन   |
| ۹. | पेशा | सानो   |         | खीना   |     | रोश  |
| 8. | रोवा | स्रोना |         | काना   |     | नाना |
| ø. | चास  | साप    |         | हम     |     | नप   |

#### *ञ्रस्यास*—१३

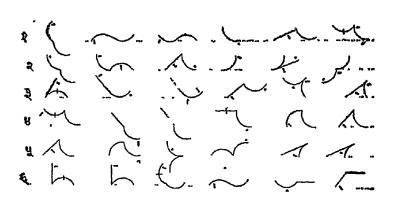

# श्रब्द-चिन्ह

हर एक भाषा में बहुत से ऐसे शब्द हैं जो प्राय: हर एक वाक्य में काम आते हैं। इनके लिये संकेत-लिपि में एक प्रकार के संज्ञिप्त-चिन्ह निर्धारित कर दिये गये हैं। ऐसे चिन्हों को "शब्द-चिन्ह" कहते हैं।

शब्दों में लिङ्ग छौर वचन के विचार से जो परिवर्तन होते हैं उनका शब्द-चिन्हों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता बल्कि वे सुद्दावरे से पढ़ लिए जाते हैं।

ये शब्द-चिन्ह धुविधानुसार रेखा के ऊपर,रेखा पर या रेखा को काटते हुए बनाये जाते हैं।

#### अभ्यास-१४

| જ        | •<br>-<br>9            |                 | 9      | २<br>४<br> |          | o t disting    |             |     |
|----------|------------------------|-----------------|--------|------------|----------|----------------|-------------|-----|
| १.<br>इ. | एक<br>है, हो           |                 | ,      | ર.<br>૪.   |          | , पै, पर<br>का | में<br>की   |     |
|          | ह—पूर्वः<br>वे हैं । ] |                 | विखे   | जानेवाचे   | व भीर    | र बढ़े श       | सरों में बि | IQ. |
| 3.       | भारा                   | माइ             | दुवा   | पीता       | मानना    | <b>ं ह</b> रा  | योश         |     |
| ₹.       | बीवा                   | बाबू            | শানা   | ৰাত        | काट      | गोद            | नाता        |     |
| •        | 72                     | त्रे <b>ल</b> ा | 971212 | -          | <b>a</b> |                | -           |     |

#### ( xx )

- न्तोमी वाववी योग शसदी कारन
- क्षेनेवावा भयानक बद्बा जागता स्रावना
- एक छादमी पेड़ पर है।
- मोला का बाप कानपुर जाता है।
- राम को दो घोमा करबी काट कर दे दो।
- ९. खड़का रोते रोते छेदी के घर पर चला गया
- १०. वात्वची श्रादमी सदा मारा बाता् है।

#### अध्यास--१५

| 8                          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | \                  | ٦.                                   |               | . ^ .                                  |
|----------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| ş                          | ŧ                                     | <u></u>            | V                                    | . )           | L                                      |
| ß                          | ı                                     | Ļ                  | . v.                                 | <i>J</i> .    | L                                      |
| પૂ                         | c .                                   | c.                 |                                      | , لم.         | a, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| ۶۰ ه <sup>.</sup> ۳۰ ۳۰ ۳۰ | ने<br>भैं :<br>स्स<br>बह              | र्मेने ।<br>इसने १ | २. की<br>पुमे मे<br>इसे इस<br>इ. इस् | रा सु<br>का स | छ<br>फको<br>उको<br>सी                  |

Ę 7 1 - The 9 x 7 (c) (-A)) x - C 

#### श्रम्यास--१६

| ? | • 1 | کلیمتعید | ₹ | <i></i> | 6 |
|---|-----|----------|---|---------|---|
|   |     | ~        |   |         |   |
|   |     | ~        |   |         |   |

- १. कम क्या किया २. हॉ हुआ होता
- ३. तुम तुमने तुम्हें तुम्हारा तुमको
- ध. इत इतने उन्हें इनका इनको
  - १. माला हार टोना भूल पाना खाना
  - २. पड़ोसी वाक्व घोसला काटने
- नज़ाकत भतोजी उरावना दोपहर
- ए. एया वह वाजार गया है। हाँ वह गया है। अभी तो उसे इक्ष्
   एो ऐर हुई है।
- पाँ उसने कौन काम किया पो सजा हुई।
- ६. तुम कीन हो। तुम्हारा दया नाम है। तुमने यह कोट कप पाया।
- वे कमज़ोर ये हार गये। तुमको उनकी मदद करनी थी।
- ष. यन लोगों से कुछ न होगा । उनके बाने दो ।
- ९. खगर कुछ हुआ होता तो उनने चहर कहा होता।

# श्बद-चिन्ह

8 - 6 (d) d

कहाँ जहाँ वहाँ यहाँ यदि-दाम-दान दै-देना-देता दिन-दी-दिया श्राएँगे - श्रागे • गाय गया



बात - बाद वड़े - वड़ा वहुत - बुरा श्रत:-श्रति भाँति - तौर इत्यादि - श्रत्यंत हाथ-साथ-साथी थोड़ा था-थी-थे न नहीं

[ नोट-प को साइन के जपर जिलने से 'श्राप', लाइन पर खिसने से 'पहजे-पैसा' श्रीर जाइन को काटकर जिलने से यद्यपि-पीछे पढ़ा जायगा। ( 48 )

#### श्रभ्यास---१७

ሂ ( 9, x

### ( ६० )

#### श्रभ्यास-१८

- गिरभर गिरजा गयोश गदाधर नमक वीबना तैराक Pilp जीवन गुजनार दौतत पैराक दिहात जुमबा गहाव ŧ. वेबनाम वैरागी बेहतर नेगचार न्पुर 8. विपाई वगातार सुराई मुश्किव
- **६.** करंत्रा कम्बब संतर जॉनक पेंचकस स्रोबान
- चह बहुत बड़ा आदमी हो गया है। अब बात-बात में बिगइ
   जाता है।
- अत: सिद्ध हुआ कि बड़े आदमी के हाथ में ताकत है पर दौनानाव
   गरीव आदमी के सहायक हैं।
- इाँ, श्रमीर लोग दीनानाथ को भूले हैं, उनकी पहुँच उनके पास
   महीं है, न होगी।
- १०. पहले तो लोग श्रति करिके द्वरा करते हैं, बाद में भाँति-भाँति और तौर-तौर की वातें इत्यादि बनाकर अत्यंत मूर्ख बनते हैं ऐसे भादमी का साथ कौन साथी देगा।

# स, श और त (१)

व्यंजन स, श केवल वक रेखा ही से नहीं वनता बल्कि एक होटे वृत से भी वनता है। यह व्यंजन की सरल घोर वक रेखाओं में वड़ी सरलता के साथ जोड़ा जा सकता है। इसका उच्चारण स घोर श के घलावा ज भी होता है। जैसे—मेज, जहाज, जामिन, जुल्फ श्रादि में ज, ज, जा घोर ज़ है।

जब यह 'स' वृत किसी व्यंजन की सरल रेखा के आरंभ में मिलता है या वीच में इस तरह आता है कि व्यंजन के वीच में कोए नहीं वनता तो यह दाहिने से वाएँ की तरफ लिखा जाता है। यदि यह वृत किसी सरल व्यंजन के अंत में आता है तो वाएँ से दाहिने को लिखा जाता है। कवर्ग में यह वृत नियमा ज़ुसार आदि, मध्य और अंत में चाहे जहाँ आवे उत्पर लगता है। जैसे—नं० १-२-३ चित्र नीचे

| ۶<br>۶<br>۶ |     | <i>p b</i> | o<br>o | 6'<br>}<br>% . |
|-------------|-----|------------|--------|----------------|
| खप          | सट  | सच         | सक     | सर             |
| पस          | टस  | चस्र       | कस     | रस             |
| पसप         | टसर | चसच        | कसक    | रसर            |

जहाँ व्यंजन की सरत रेखा कोण बनाती है वहाँ से दृत कोण के बाहर बनाया जाता है। जैसे—नं०१ चित्र नीचे

जब यह स वृत व्यंजन की किसी अकेली वकरेखा में मिलाया जाता है तो उसके अन्दर लगता है और यदि दो वक रेखाओं के बीच में या एक वक और दूसरी सरल रेखा के बीच में आता है तो सुविधानुसार पहली या दूसरी वक्र रेखा के बीच में बनाया जाता है। ऋधिकतर तो यह पहली ही वक्र रेखा के बीच में बनाया जाता है पर यदि लिपि की धारा प्रवाह और सुचाहता में सहायता मिले तो दूसरी वक्र रेखा के भीतर भी लिखा जा सकता है। जैसे—नं० १ चित्र नीचे

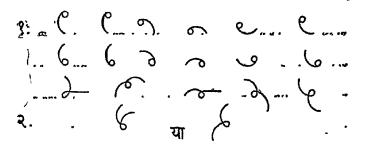

(१) सव सद सर सम सन खस तस दस रस मस नस सस तसक तसम मसक रसर ससस

#### लेकिन (२) वसल (ऊ) या वसल (नी) श्रादि

जब किसी व्यंजन में स वृत पहले लगता है तो वह वृत सबसे पहले पढ़ा जाता है। इसकी मात्राएँ जिस व्यंजन में यह वृत लगता है उसके पहले रखी जाती हैं और वृत के वाद पढ़ी जाती हैं। फिर व्यंजन और व्यंजन के वाद में रखी हुई उसकी मात्रा पढ़ी जाती हैं। जैसे—'शाला' शव्द में (शब्द नं० २ चित्र नीचे) पहले वृत, फिर व्यंजन के पहले रखी हुई मात्रा 'आ' फिर व्यंजन 'ल' और श्रंत में व्यव्जन 'ल' की मात्रा 'आ' पढ़ी जायगी। जैसे—चित्र नीचे



इसी तरह जब 'स' वृत खंत में आता है तो जिस व्यव्जन में 'स' वृत लगता है पहले वह व्यख्नन और उसकी मात्राएँ पढ़ी जाती हैं और खत में 'स' वृत पढ़ा जाता है। 'स' वृत के पश्चात् फिर कोई मात्रा नहीं खाती। जैसे — मूस शब्द में पहले म व्यंजन और उसकी मात्रा 'ऊ' पढ़ी जायगी और खंत में 'स' वृत पढ़ा जायगा। वृत के वाद मात्रा खाने से दृत न लिखा जायगा।

जैसे-नं० १ चित्र नीचे

(१) मूस बास चीज कोस खास लाश नाज पीस पूस ठोंस

य श्रीर व के श्रारम्भ 'स' इत उसके श्रॉकड़े के श्रन्दर ही जिला जाता है। जैसे—नं० २ चित्र नीचे

(२) (i) सय (ii) सव

जव 'ह' संकेत के आरम्भ में 'स' वृत मिलाना हो तो 'ह' के रेखागत वृत को ही दुगुना कर दिया जाता है। जैसे—नं० ३ चित्र तीचे

(३) सह — शहर सियाना सुवास नोट—य, व श्रोर ह के श्रन्त में नियमानुसार र (ऊ) की तरह स वृत लगता है।

बीच में स घृत जिस व्यंजन के वाद आता है पहले वह व्यंजन और उसकी मात्राएँ पढ़ी जाती हैं और फिर 'स' वृत पढ़ा जाता है। जो मात्राएँ वृत के पश्चात् आती हैं वह उसके अगले व्यञ्जन के पहले यथा-स्थान रखी और पढ़ी जाती हैं।

यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि जब बीच में 'स' वृत या कोई दूसरा ऋँकड़ा ऋा जाय तो तृतीय स्थान की मात्राएँ जिस व्यंजन के वाद होंगी उसी व्यख्जन के बाद तृतीय स्थान पर रखी जायंगी और वृत या श्रॉकड़े को छोड़ कर श्रगते व्यंजन के तृतीय स्थान के पहले न रखो जायंगी। जैसे नीचे के 'किसिसस' शब्द में। यहाँ 'क' के तृतीय स्थान की मात्रा बीच में 'स' वृत होने के कारण 'क' के तृतीय स्थान के परचात् ही रखी गयी है। अगले व्यञ्जन 'म' के तृतीय स्थान के पहले नहीं। जैसे—नं० १ चित्र नीचे



### श्रम्यास—१६

1. . p p 6 p c. e... 0.10. 

#### अस्यास---२०

हम हमने हमें हमारा हमको रात-द्वारा श्रोर-कोरत श्रीर-हपया

- १. सर ग्रर धम शाम सार साल सेव
- २. इस दस जल नस भेग लेख सोचा
- ६. नारता कसाई काइस कोसना समीसा
- थ. कित्रिमस चूसना जातसाज तसकीन नौसादर
- ५. व्यासमान मुसलमान वास्तव न्यवसाय विकसित
- ६. शासक को दिन-रात घड़ी सुमीबत का सामना करना पड़ता है। शासन करना कुछ सेच नहीं है।
- भक्ते वातक हमारी विका को सरक बनाने और उसके हारा
  विद्या की ओर—मरद कीर कीरत दोनों की—सुरुचि लगाने का
  सुचिवार करते हैं।
- इससे इमको क्यमा श्रीर धन मिलता है।
- हम सरस्वती को हासिक इरेंगे। यह हमने पहले ही से निश्चय किया है।

स, श और ज़ (२)

चूँ कि य स, श वृत शब्दा में संवसे पहले और अंत में पढ़े जाते हैं इसिलयं यि शब्द कि पहले या अन्त में मात्रा आवे या किसी शब्द में 'स' अकेला व्यंजन हो तो 'स' को वृत्ताकार न बनाकर 'स' व्यव्जन को पूरा संकेत लिखना चाहिए। जैसे—नं० १ चित्र नीचे

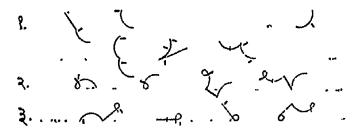

#### १. पेक्षा श्राश शोसारा मुखा तासा श्रोसारा मुखा

पर यदि श्रारंभ में 'श्र या श्रा' की मात्रा श्रावे या श्रन्त में 'ई' की मात्रा श्रावे तो श्रारंभ में एक छोटा हैश लगाकर वृत लिखा जाय श्रोर श्रंत में वृत को बढ़ा कर एक छोटा सा हैश लगा दिया जाय। इससे श्रारभ में 'श्र या श्रा' की मात्रा लगी सममी जायगी श्रोर श्रन्त में 'ई' की मात्रा सममी जायगी। जैसे-नं०२-१

२. श्रसामी श्रसती श्रस्तवत श्रसेम्बती २. मारूसी खुशी पासी हसी

यह तुम पहले ही पढ़ चुके हो कि स श्रीर श के उच्चारण में विशेष श्रंतर नहीं है श्रोर मुहाबरे से सरलता-पूर्वक सममा भी जा सकता है श्रोर इसिलये उनके लिए एक ही संकेत बनाये गए हैं पर यदि उनको 'स' वृत से लिखने में अधुद्धि का डर हो तो 'श' को उसके पूरे संकेत से जिखना

### चाहिए। जैसे-नं० १ चित्र नं।चे



१—(i' सर ज़ीर शर (बाए) (ii) शव प्रीर सव (सैकड़ा) व के स्थान पर जब 'स' उच्चारए करते हैं तो स वृत या स व्यञ्जन का प्रयोग होता है। जैसे — नं० २ चित्र ऊपर

२-- पटपह

पडरस

#### श्रभ्यास-- २१

जिस जिन चाहे-चाहते-चाहिए होटा अच्छा माजूम-मानों यध्य मतलव ब्याज-जाय भोजन समाज-जो जीवन-जरूरी

( 60 ) ر رفي ٤ v 7 c / -a\_1 ...... 4 } ...... 4 } · -- 6 ...... 6

लाला-लम्बा ऐसा-श्राशा लोग-लेकिन स्वत:

लिए-लाये इस्रतिये-ईश्वर

श्रव

कव जब

तब

- शिवाला शीतल एवास्थ्य सरुस्य ल ٩.
- सुधार अवस्था मसखरा ₹. संसाखा
- वासमक नाशवान पौक्स चौदस त्तरबीर Đ.
- दशमञ्च दस्त्री र्दश दस्तावेज् 8.
- गौद्याला उरवास कारामीर संख्या Q.
- जाता सीताराम और बहुत से लोग बस्ती गये थे। वहाँ से .p यहत सी चीजें काए।
- पुंचा काम न करो कि जोग तुमको बुरा कहें। ईश्वर से खरो।
- अगर रोशनी न हुई तो खोग शाम को काम कैसे करेंगे 톡.
- वह ऐसा तेज़ दौदा कि गिर पहा । इसकिये श्राज स्कृत नहीं ۹. गया ।
- त्रम यहाँ कब क्षाये। जब से त्रम यहाँ थे तब से मैं भी था। श्रद चलो वर चलें।

# सर्वनाम

# सर्वनाम

सर्वनाम में प्रधिकतर शब्द-चिन्हों का ही प्रयोग किया गया है। बहुत में सर्वनाम चिन्ह पहले त्या चुके हैं त्यार बहुत से त्यभी बाकी हें। इनको किन संकेतों का सहारा लेकर बनाया गया है, वह यहाँ पर टिये जाते हैं।

मूल सर्वनाम में उररोक्त चिन्ह लगाकर गरदान दनाई गई
है। प्रवाह का विचार कर कभी कभी ये चिन्ह उलट पलट दिये
गए हैं। जैसे—'म' के लिए। 'र' का चिन्ह कभी पहले छौर
कभी वाद में छ।या है जैसे—हमारा। इसमें 'र' का चिन्ह पहले
आया है।

पूरी सूची श्रगते पुष्ठ पर दी जाती है। इसको ध्यान से समम कर याद करने में बड़ी सरलता पड़ेगी।

( 64 6- 9- di, o- d. d. d. d. 80-6-6-6-66 . 6 . E 86. \_ d - 1 - - - - - - - - - - 3 h 3116

मैं सुमसे मैंने मेरा सुमको सुमे सुममें उसका उसको उसे उसमें उसने रुस उससे उसपर इस इससे इसने इसारा इमको इसे इसमें इसपर ₹. तुमसे तुमने तुम्हारा तुमको तुम्हें तुममें तुम्पर त्रम 8 इस इससे इसने इसका इसको इसे इसमें इसपर ŧ इनने इनका इनको इन्हें इनमें इनपर हुन इनसे 8 उनको उन्हें उनमें उनपर उनसे उनने उनका ۵. श्राप श्रापसे श्रापने श्रापका श्रापकी श्रावमें आववर × ٣. निस्न जिसको निसे निसमें जिस जिससे जिसने Э. तिस तिससे विसने विसना विसको विसे विसम 90. १1. किस किससे किसने किसना किसको किसे किसमें किसपर

# कुछ श्रीर सर्वनाम

१२. जो जो लोग कौन कुछ कैसा किसी
१३. सो कोई कई ऐसा जैसा तैसा
१४. वैसा क्या यह ये वह वे
(भी) के लिये १५-नं० १ का चिन्ह और 'ही' के लिए
१५-नं० २ का चिन्ह निरधारित किया गया है। जैसे—नं० १५
नं० १५-पहली लाइन—कभी जभी तभी अभी
नं० १५-दूसरी लाइन—मेही तूही हमही वही यही येही
नं० १५-तीसरी लाइन—मेमी हमभी तुमभी इसी उसी
आदि—

्तरहे का चिन्ह 'त' लगाकर बनता है जैसे—नं० १६ रू १६. जिस तरस किस तरह इस तरह उस तरह नोट—(१) स्थान का पूरा ध्यान रहे। जो चिन्ह लाइन के ऊपर है वे ऊपर लिखे जाय और जो चिन्ह लाइन पर हैं, वह लाइन पर लिखे जाय। लाइन के ऊपर और लाइन पर के शब्दों का पूरा विचार न करने से अर्थ में बड़ा अंतर पड़ जायगा। जैसे—

मैं, डंस, हम, तुम।

(२) तिङ्ग-भेद से चिन्हों में श्रंतर नहीं पडता। जैसे— कैसा कैसे कैसी, ऐसा ऐसे ऐसी।

(३) हिन्दी भाषा में सर्वनाम का श्रत्यधिक प्रयोग होता है अतः विद्यार्थियों को इस प्रकरण को श्राजिह्न कर लेना चाहिए। जिसकी लेखनी से ये जितना ही श्रधिक निस्सृत होगा उतना ही श्रधिक सफल लेखक बन सकेगा। ( 00 )

# धभ्याम—२३

Ş.

#### अभ्यास---२४

जो स्रो कीन ਰੇ कोई वह यह र् Ť **मुम्बको** मेरा तुरहारा तुम हमारा इनमें हमारा तमपर इनप₹ उपका हमपर Εĵ तम-भी इस तरह किस-सरह उस-तरह जो जोग कैसा कभी द्यमो स्या सेंद्री ਰਸੀ वह-भी तुमसे तही सुन्दरवन एक जङ्गल है। इसमें कई किस्म के जानवर क़छ छोटे, कुछ बड़े रहते हैं। जो बिसको पाता है खा जाता है। कोई किसी का विचार नहीं रखता । जिस-तरह के बानवर यहाँ रहते हैं उनसे किसी-तरह भी जान जुड़ाना सुश्कल है।

उसने उसकी कजम और उसकी ही स्याही से भाग कई तसनीरें खींची। न तुमकी जुजाया न तुम्हारे पास भाया। यह सुम्फों कसी थी कि मैंने तुमकी, न तुम्हारे बहन को इसकी केाई सूचना दी तिससे तुम गुस्सा हो गये।

#### श्रभ्यास--२५

[ नोट—नीचे के वाक्यों में करीब र सब पिछती शब्द-चिन्ह आ हैं।]

उसने उसको एक पैसा दिया। बहुत बड़ी बात और बाद में दुरी बात दोनों दुरी है। बाद तुम कब आओगे। जिस-तरह भी हो उसको साथ चेकर अति रोबी से माना।

- अ. वह यहाँ वहाँ जहाँ कहीं भी हो सका गया पर मार खाने के सिवा और कुछ नहीं पाया।
- ५ ईश्वर स्वतः कुछ नहीं करता लेकिन वह हमारे, तुम्हारे या उनके द्वारा सारा काम करता है।
- द, पदि तुम चाहो तो एक अथवा दो अमरूद खा सकते हो।
- चे बाजार गये थे। वहाँ से भाँति भाँति और तौर-तौर के खिलौना
   हस्यादि श्रस्यन्त सस्ते दाम पर खाए। य्या श्रद श्राशा की जाय कि
   लहके खुश होंगे।
- सामने को जाला साहब लम्यी छुदी लिये खदे हैं उनके द्वारा कई ऐसे काम हुए हैं जिनको आज छोटे बदे सब मानते हैं। श्रतः पहले उनकी बात श्रीर बाद में उनके साथी की बात मानी जाती है।
- इ. सुबह उठकर सबक याद करना चाहिए। यह जोवन के लिए ज़रूरी है। विद्या से सम्बन्ध रखने वाले समाज को इन श्रोर सब कोगों का ध्यान खींचना चाहिए।
- १०. दान में रुपया गाय श्रादि सव कुछ ऐना चाहिये। इसके सवय से सम्पूर्ण काम तथा धन मिनता है। रात-दिन, श्रीरत-मरद समको जब कमी समय मिले, थोड़ा पहुत लो कुछ हो सके, यह काम करे। इस तरह हाथ जोड़े जिससे मालूम हो मानों श्रीर कोई काम से कुछ मतलब हो नहीं है तब श्रच्छा फल होता है।

# 'त' का प्रयोग

एक छोटा सा घुमावदार श्रॉकड़ा व्यंजन की सरल रेखा के श्रंत में जब वायें से दाहिने तरफ जोड़ा जाता है तो उससे 'त' का श्रर्थ निकलता है। यह श्रॉकड़ा कवर्ग में ऊपर की तरफ श्रोर य, र (ऊ), व श्रीर ह में वार्ए तरफ लगना है। जैसे—नं० १ चित्र नीचे

व्यंजन की वक्र रेखा के श्रंत में यह छोटा श्राँकड़ा घुमाव के साथ श्रंदर की तरफ लगता है श्रीर उसमें एक लम्बाकार छोटी सी श्राड़ी रेखा इल्के डेश के रूप में लगा दी जाती है। वक्र रेखा में ऐसे डेश लगे हुए श्रॉकड़े से भी 'त' पढ़ा जाता है। जैसे—नं० २ चित्र पृष्ठ =०

१. सत २. तत ३. ड्त ४. मत ५. नत

केवल किया के साथ इस घुमावटार ख्रॉकड़े का छाई 'ता, ती, ते' होता है ख्रीर वाक्य में मुहावरे से खर्थ लगाकर सममा जाता है कि स्थान विशेष पर उसका खार्थ क्या है, ता, ती या ते। जैसे—नं० ३ चित्र पृष्ठ =०

१. मैं जाता हूँ । यहाँ आँकड़े का अर्थ 'ता' है । यदि स्त्रीतिङ्ग में हो तो इसका अर्थ 'ती' होगा ।
२. वे जाते हैं । इस वाक्य मे इस ऑकड़े का अर्थ 'ते' होगा । यहवचन है ।

संज्ञा के साथ यह श्रॉफड़ा व्यंजन की सरल श्रीर वक दोनों रेखाश्रों में केवल 'त' का श्रर्थ देता है। यदि कोई स्वर 'त' के परवात श्राता है तो 'त' का श्रॉकड़ा नहीं वनाया जाता, पूरी रेखा लिखी जाती है जैसे—नं० ४ चित्र पुष्ठ ५०

पोत गोत भात मात नात स्रात लेकिन - पोता गोता माता नाता

यह 'त' का श्रॉकड़ा व्यंजन के सरल रेखाश्रों मे लगकर वीच मे भी श्राता है श्रीर इस तरह मिलाया जाता है। जैसे— नं० ५ चित्र पृष्ठ ८०

पतम पतक रतर कतक कतप चतट ६ जहाँ ठीक न मिले वहाँ संकेत पूरा लिखा जाय। जैसे— नं० ६ चित्र पृष्ठ ८०

रतह श्रादि

जव 'व' वीच में आता है तो यह ऑकड़ा केवल 'व' का ही उच्चारण देता है 'ठा, ती, ते' का नहीं। यदि 'त' के परवात् कोई स्वर आता है तो वह अगले व्यंजन के पहले नियमानुसार लगाकर प्रगट किया जाता है। जैसे—नं० ७ चित्र पृष्ठ ६०

जतन जताना जीतना पोतना पोताना पतला पुतला वीच में यह 'त' का श्राँकड़ा केवल सरल रेखा के श्रंत में लगकर श्राता है, वक्र रेखा के श्रंत में लगकर चीच में नहीं श्राता। जैसे—नं० = चित्र पुष्ठ =0

पताका — लेकिन — मतलव नतीजा

# 

( = 3 ) V. 6 2 - 1. 66 1 V 00 - 2 1/2 00 - 100 L. 26... }. فر ف م 8. - I - e - 2 1 1 -E. ~ / ~ 5 1 1 / 6 /\_ <sup>9</sup> / <sup>2</sup> <sup>9</sup> ,

#### त्र्रभ्याम—२**७**

त्रावश्यक-शिकायत शक्ति-मकते-सके तथा-तिके-ताई' तो तथापि श्रन्य-नाई-नया नीचे-नित्य-निरा

--:0:--

- स्राता खेत मारता होता रोती हँसती
- २. बस्त बादत बापत एकांत श्रीसत बागत विपत
- ३. कतरना करता काटता कीमत कीवित गरमता
- **४ असंगत छाता छूता जाग्ता माता नीति प**र्वा
- ५. इतार वीरता भारत स्थानीचित गॅम्भीरता
- तुम निरे सूर्ख हो । कोई अन्य नई बात बोलो । निरय निरय वहीं बात कहते रहने से जोग नीचे गिरते हैं ।
- तुस्हारी शिकायत सुनते सुनते जी ऊब गया । श्रव यह धावरयक है कि जहाँ-तक हो सके शक्ति मर तुम सुधारने की कोशिश करो, नहीं तो पिटोगे ।
- म. तुम तथा तुम्हारे दोस्त हमारे खएके की नाई' गेंद नहीं खेख सकते तथापि खेलते रहो, श्रादत पढ़ेगी ही।

# 'न' का प्रयोग

जिस तरह किसी व्यंजन में बायें से दाहिने तरफ का घुमवान्दार आँकड़ा लगाने से 'त' बनता है उसी तरह यदि दाहिने से बाएँ की तरफ घुमावदार एक छोटा सा ऑकड़ा व्यंजन की सरल रेखा के अंत में लगाया जाय तो 'न'बनता है। जैसे—नं० १ नीचे



वक रेखा में यह आँकड़ा उसके श्रंत में श्रंदर एक छोटे घुमान के रूप में लगाया जाता है। इसके श्रोर 'त' के श्रॉकड़े में केवल इतना ही श्रंतर होता है कि 'त' के श्रॉकड़े में एक छोटा सा हलका लम्बाकार डेश लगा रहता है श्रोर 'न' के श्रॉकड़े में कोई डैश श्रादि नहीं रहता। जैसे—नं० २ चित्र पृष्ठ ६५

२—दन ८ सन ८ तन ८ आदि

किया के श्रंत में इस श्रॉकड़े का उच्चारण 'ना या ने' श्रौर कभी कभी 'नी' मुद्दावरें के श्रनुसार होता है। जैसे— नं० ३ चित्र पृष्ठ ८४

३—रखना-ने-नी लड़ना-ने मारना-ने पीटना-ने रोना-ने लेना-ने-नी

संज्ञा के श्रंत में इस श्रॉकड़े का उच्चार्य केवल 'न' होता है। यदि कोई मात्रा 'न' के परचात् श्राती है तो 'न' का श्रॉकड़ा न लिखकर पूरी रेखा लिखी जायगी। जैसे—नं० ४ चित्र पृष्ठ ५५

४—कान काना काने श्रादि परन्तु — शान सान पान श्रादि

यह 'न' का ऑकड़ा 'त' ऑकड़े के समान बीच में भी आता है। केवल अंतर यह है कि 'त' का ऑकड़ा वक्र रेखा में लग कर बीच में नहीं आता पर यह 'न' का ऑकड़ा वक्र रेखा में भी लगकर बीच में अता है। जैसे —नं० ५ चित्र पृष्ठ ८५

५—पनप कनक चनप तनन सनन सनर लनर 'जब यह आँकड़ा किसी व्यंजन की दो रेखाओं के बीच में आता है तो इसका अर्थ केवल 'न' होता है और मात्रा आदि अगली रेखा के पहले नियमानुसार लगाई जाती हैं। जैसे--नं० ६ चित्र पृष्ठ ८४

६-पनसारी वनिज बनेठी चूनादानी ताना

बीच में जब 'न' श्रॉकड़े के साथ दूसरा श्रदर सरतता पूर्वक न मिल सकता हो या जब प्रवाह में ककावट का डर हो तो वीच में 'न' का श्रॉकड़ा न रखकर पूरा 'न' लिखना चाहिए। जैसे—नं० ७ चित्र पृष्ठ ८५

७—स्त्रनिजं -

पहले तरीके लिखना ठीक है दूसरे तरीके से नहीं।

[ नोट—प्रवाह से यह मतलब होता कि जहाँ तक हो सके यदि संकेत श्रागे को बढ़ते हैं तो श्रागे ही को बढ़ते जाय पीछे को न हटें। ऐसा करने से फकावट होती है जो इस संकेत-लिपि के लिए श्रत्यन्त हानिकारक है।]

# शब्द-चिन्ह

जीन ज्यों क्यों ुतीन त्यों यों किन किनसे किनने किन्हें किनका किनको किनमें किनपर जिन जिनसे जिनने जिन्हें जिनका जिनको जिनमें जिनपर

श्रपना-नी-ने इतना-नी-ने उतना-नी-ने कितना जितना तितना दुगुना तिगुना श्रादि, 'न' को संख्या के नीचे लिखने से गुना तमाम-ताञ्जुब तुरन्त-तले तनिक-कर्तर्ड

#### अभ्यास--२८

2. 4. 5. 6. 6. 5. .... \* 10 3 - 7 4 4x ... ... × ... f... 4... × ...

#### ( 03 )

#### अभ्यास--- २६

- 1. जनन वरन पसन्द दमन नेशन निशान
- २. निम्न रहाना घतलाना मावना किसान
- कौनसिल चेतावनी कानून जलपान पसीना
- **१.** मुसलमान फिलस्तीन आदेशानुसार जनानी
- ५. श्रतुसार कामिनी कारस्तानी मरदानी
- स्वर्के अपने अपने खिलौने और पकवान किए खेतने जा रहे ये ।
   वे जितना ही खेलेंगे तन्द्रस्स होंगे ।
- यह बड़े ताण्जुब की बात है कि वह दुगुना, तिगुना, चौगुना तो खाता है फिर भी छतना काम नहीं करता जितना कम खानेवाले ।
- म. हमको कितना ही काम करना पड़े भार इस बात का कतई सनिक भी विचार न करें तुरन्त जो काम हो भेज दें।
- ९. मैं इतना काम तो तुरन्त ही कर सकता हूँ । मेरे नीचे श्रीर मी बहुत से काम करने वाले शारमी है जो तमाम कामों को बड़ी श्रासानी से कर सकते हैं।
- चिराग के तले हमेशा श्रेंघेश ही रहता है।

'र' का प्रयोग

### र का प्रयोग

जिस तरह सरल व्यंजन के श्रंत में वाएँ तरफ श्रॉकड़ा लगाने से 'न' पढ़ा जाता है उसी तरह सरल व्यंजन के श्रारंभ में वाएँ तरफ वाएँ से दाहिने को घुमाव देकर जो श्रॉकड़ा लगाया जाता है उससे नीचे का र लटकन, रेफा या ऋ की मात्रा पढ़ी जाती है। 'चक्र' शब्द में 'र' लटकन, 'धर्म' में रेफा श्रीर 'ऋपा' में ऋ की मात्रा लगी है। कवर्ग में यह श्रॉकड़ा नीचे की तरफ लगता है। जैसे—नं० १ चित्र पृष्ठ ६२

१—प्र-प्र क्र-कु चू च् ट्र-ट्री आदि 'य,र (ऊ)', 'ल', और 'ह' के संकेवों में यह ऑकड़ा नहीं लगवा बल्कि पूरा लिखा जावा है। जैसे—नं०२ चित्र प्रप्रध्र

२--हर वर यर श्रादि

वक्र व्यंजनों मे भी यह 'न' की तरह व्यंजन के श्रंत के यह के व्यंजन के श्रारंभ में उनके भीतर लगाया जाता है। जैसे—नं०३ चित्र पृष्ट ६२

६—प्र-ए द्र-ह स्र-स म्र-मृ त्र-नृ ल श्रीर र (नी) में यह घाँकड़ा नहीं लगता बल्कि पूरा लिखा जाता है। जैसे—नं० ४ चित्र पृष्ठ ६२

४— तर या तर , रर या रर श्रादि

जिस व्यंजन में यह 'र'का घ्यंकड़ा लगता है पहले वह व्यंजन पढ़ा जाता है घ्यौर फिर यह घ्यांकड़ा पढ़ा जाता है। पहले घ्यांकड़ा पढ़कर व्यंजन नहीं पढ़ा जाता। जैसे—नं० ४ चित्र पृष्ठ ६२

५—क - क प्र प्र त्र न्तु स्र म् त्र न्तु नियमानुसार जो मात्राएँ इस 'र' आँकड़ा में लगे हुए व्यंजन के पहले आती है वह पहले पढ़ी जाती है और जो मात्राएँ व्यंजन के बाद श्राती हैं, वह व्यंजन के बाद न पढ़ी जाकर 'र' श्राँकड़े के बाद पढ़ी जाती हैं, क्योंकि व्यंजन श्रीर 'र' श्राँकड़े के बीच कोई मात्रा नहीं होती। जैसे—नं०६ चित्रपृष्ठ ६२

६—प्रेस प्रेम प्रताप श्री ध्रत्र प्रस्थान त्रिजटा प्रोप्राम बृटेन प्रोहित पृथ्वी कर्वे शिप्रा

ऐसे शब्दों को भी इस 'र' आँकड़े से लिख सकते हैं जहाँ व्यंतन और 'र' आँकड़े के बीच कोई दीर्घ स्वर न आकर छोटी अ, इ या ड की मात्राएँ आती हैं। जैसे—नं० ७ चित्र पृष्ठ ६२

७--- पेपर पीपर बरसात मरना मेरना . हरना परम गरम जरमनी फरमान धर्म कर्म नर्म फिर

## कानपुर

पर यदि पहले व्यंजन और 'र' के बीच कोई दूसरी दीर्घ मात्रा आने या 'र' अपने पहले आनेवाले व्यंजन के साथ न पढ़ा जांकर अकेला या बादवाले व्यंजन के साथ पढ़ा जाय तो 'र' का आँकड़ा न लिखा जाकर 'र' पूरा लिखा जाता है। जैसे— 'पपरा' में 'र' 'प' के साथ न पढ़ा जाकर अकेला पढ़ा जाता है और 'चरस' में 'र' अपने पहले व्यंजन 'च' के साथ न पढ़ा जाकर बाद के व्यंजन 'स' के साथ पढ़ा जाता है । 'इसलिए यहाँ 'र' का पूरा संकेत लिखा जायगा, आँकड़ा

नहीं। जैसे-नं० = चित्र पृष्ठ ६२

<-- पपरा सकरी वाजरा <u>भ</u>ुखमरा

तवर्ग और 'स' के अचर दाएँ-वाएँ दोनों तरफ से लिखें जाते हैं। 'र' का ऑकड़ा भी इसीलिये दोनों तरफ लगता है। जैसे—नं० ६ चित्र नीचे

६-- त्र, तृ

स्र, सृ

इतमे स्वर लगाने का वही नियम है जो इत व्यंजनों के अकेले होने पर लागू होता है अर्थात् यदि किसी शब्द में यह अकेला व्यंजन हो और उसके पहले कोई मात्रा हो—चाहे उस व्यंजन के वाद भी मात्रा हो—तो 'र' ऑकड़ा सहित व्यंजन का वायाँ समृह आता है जैसे—नं० १० चित्र ऊपर

१०—इत्र अत्र — श्रादि

# ( 88 )

श्रीर यदि मात्रा बाद में श्राती है-पहले नहीं-तो दायाँ समृह लिखा जाता है। जैसे-नं० ११ चित्र पृष्ठ ६५

११--थी

ऋदि

जब ये दूसरे व्यंजन से मिलते हैं तो सुचारता के विचार से दाहिने बाएँ दोनों तरफ लिखे जाते हैं जैसे—नं० १२ चित्र पृष्ठ ६५

१२-त्रिकाल त्रिशंक

त्राश्रम

श्रीमान

#### श्रम्यास---३०

3. ₹. ₹.

> परन्तु-प्रायः तरसों-बेहतर तरह-तरफ कर-करके-कारण

प्रत्येक पूर्वक-प्रति-प्रतिकृत भीतर-तरकीब करीब-किनारे

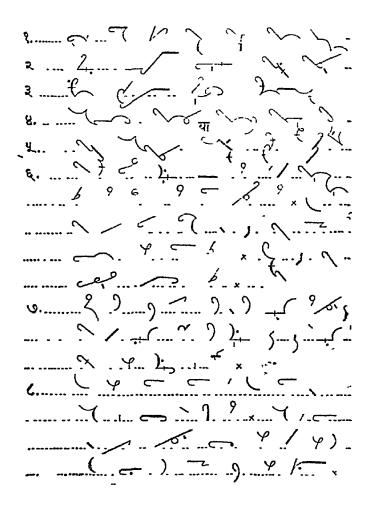

#### श्रभ्यास---३१

> पास • पश्चात् पेश्तर श्रापस बाहर • खराव देर दृर - घीरे इघर उघर किघर जिघर तिघर जैसा वैसा तेसा

- १. गर्व बाम्र कपर चर्म चरस परसन प्रसन
- र. प्रताप चरतन प्रदेश परधा प्रजा चरचा
- प्रगट प्रकोर निरच्छर गरभवती करनाव
- थ. अप्रसन्न दशैन अपरिचित चारुपात्र निरजीश पुरजीश
- गर्वोत्ता चर्मसीमा नौकर पराक्रम अम
- जैसा करोगे वैसा फब मिलेगा । यच कर किवर मागोगे । जियर भागोगे तिवर ही मार पदेगी ।
- श्रापस में मिलकर रहना चाहिए। वाहर बहुत हेर तक वा बहुत हूर तक घूमना खराब बात है।
- इ. खेलने के पश्चात् तुमको इघर उघर न घूमना चाहिए। घर पर अपने बाप के पास बैठकर पहना चाहिए। पेरतर तो तुम पेसा नहीं करते थे। धीरे १ तुमको आदत सुधारना चाहिए।

# 'ल' व्यंजन

जो ऑकड़ा सरल रेखा के आरम्भ में बाएँ से दाहिने की ओर लिखे जाने पर 'र' लटकन पगट करता है, वही आँकड़ा यिद दाहिने से बाएँ को लिखा जाता है तो 'ल' प्रगट करता है। कवर्ग में यह आँकड़ा आरंभ में ऊपर की ओर लगता है। यह आँकड़ा भी 'र' के समान न्यंजन के बाद ही पढ़ा जाता है। जैसे—नं० १ चित्र नीचे

| -                                             | •       | · =             |          |            | -          |          |
|-----------------------------------------------|---------|-----------------|----------|------------|------------|----------|
| <b>3.</b>                                     | . R     | T               |          | <u>_</u>   |            | u - 13   |
| <b>Ŗ</b> .                                    | ζ,      | ) . C           | . )      | $\bigcirc$ | Ć          | an D     |
| ₹.                                            | 11      | 0/              | ، حـ     | (          | )<br>)     | (        |
| ម.                                            | خ ٪     | <u> </u>        |          | C          |            | معدد     |
|                                               | • • • • | _ (             | <u>.</u> | ينح        | ~ ~        |          |
| ¥                                             | $\sim$  |                 | 1        | V          | \\C_       |          |
|                                               | 1-      | <del>-,</del> - |          | <u> </u>   | \ <u>`</u> |          |
| ξ.                                            | ( )     | •               | 9        | C .        | 9          |          |
| <b>9</b> -                                    | C       | . 🖠             | )-<br>·  |            |            | pg       |
| ሪ                                             | ha      | J               |          |            | *******    | ,        |
| ٤.                                            | G       | . – )           | ····· 8  | _          | ······     | 22.77000 |
|                                               | १ पत    | टल              |          | ਕ          |            |          |
|                                               |         |                 | ঘ<br>    | νι<br>- ^  | कल         |          |
| वक रेखाओं में यह ऑकड़ा उनके भीतर आरंम में 'र' |         |                 |          |            |            |          |

के आंकड़े के स्थान पर उससे वड़ा फैला हुआ आंकड़ा बनाकर प्रगट किया जाता है। जैसे—न०२ चि० पृ० ६६

२— तत्त सत्त मत नत

प्रारंभ या बीच में 'र' की तरह जिस व्यंजन में यह 'ल' का आँक दा लगा रहता है अधिकतर उसके और 'ल' के बीच में कोई म्बर नहीं आता पर सुचारता के विचार से कहीं र आ, इ, इ, की हस्त्र मात्राएँ रहने पर भी यह आँकड़ा लगाकर 'ल' लिखा जाता है। जैसे—नं० ३ चि० पृ० ६६

३—पत्त, बत या नित्त, मत चल कलकल द्लद्ल र के श्राँकड़े की भॉति ल का श्रॉकड़ा भी य, र, ल, व श्रीर ह में नहीं लगता।

नियमानुसार आदि और मध्य में कही पर भी। जो मात्रा व्यंजन के पहले आती है वह व्यंजन के पहले और जो मात्रा व्यंजन के बाद आती है वह 'ल' के बाद पढ़ी जाती है क्योंकि व्यंजन और ज के बीच कोई मात्रा नहीं आती। हस्व स्वर, अ, इ, उ की जो मात्रा आती है वह लगाई नहीं जाती आप ही पढ़ी जाती है। जैसे—नं० ४ चित्र पृ० ६६

४—श्रवत अकल छिलका मुल्क पलभर पलक कलकता मंगली मंगलाप्रसाद

'ल के ऑकड़े और उसके पहले व्यंजन के बीच यदि 'र' ऑकड़े के समान खा, इ, उ की हस्व मात्रा की छोड़ कर कोई दूसरी दीर्घ मात्रा खाने या 'ल' ख्रपने पहले छाने वाले व्यंजन के साथ म पढ़ा जाकर खकेला या बादवाले व्यंजन के साथ पढ़ा जाय तो 'ल' का ऑकड़ा न लिखा जाकर 'ल' पूरा लिखा जाता है जैसे पुतता में 'ता' त के साथ न पढ़ा जाकर श्रकेता पढ़ा जाता है। इस्रतिए त में त का ऋॉकड़ा न लगाकर पूरा तिखा जायगा। जैसे—नं० ५ चि० पृ० ६६

> ४— मेल खेल रेत पोत पाता माना गोता टता पिता

जैसे पहले ही बताया जा चुका है तबर्ग और स के श्रचर दाएँ-बाएँ दोनों तरफ लिखे जाते हैं श्रीर इसलिए 'ल' का श्रॉकड़ा भी दोनों तरफ लगता है। जैसे—नं० ६ चि० पृ० ६६

६— तल दल सल

इतमें स्वर लगाने का भी वही नियम है जो न्यंजन के अकेले रहने पर लागू होता है अर्थात् यिन किसी शन्द मे यह अकेला न्यंजन हो और उसके पहले कोई मात्रा हो—चाहे फिर उस न्यंजन के वाद भी कोई मात्रा हो—तो ल ऑकड़ा लगे हुए न्यंजन का वायाँ समृह आता है। जैसे—नं० ७ चि० पृ० ६६

७—-त्रतल उथला उदल

श्रीर यदि मात्रा वाद मे श्राती है—पहले नहीं—तो दॉया समृह लिखा जाता है। जैसे—नं० = चि० पृ० १६

द—द्वा द्वी

जब यह दूमरे न्यंजन से मिलता है तो सुचारता के विचार से सुविधानुसार दाएँ-बाएँ दोनों तरफ लिखा जाता है। जैसे—नं० ९ चि० पृ० ६६

६- द्तद्त कौशल स्पेशल पैद्त

## शुब्द-चिन्ह

| ?        |     | ,,,,,, c     | . or a street troop contact troop refer |
|----------|-----|--------------|-----------------------------------------|
| ₹.,      | . \ | . 1 . 2      | f                                       |
| <b>3</b> | 99  | 91.          | 9 9                                     |
| સ્ક્ર    | 1,  | 11           | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \   |
|          |     | केवल-गांत्रक | ਜ਼                                      |

काला-कल केवल-मुश्किल काबिल-बिला बल्कि विल्कुल - कब्ल - वल हिस्सा-हम्ता हमेशा हिन्दुस्तान-हिन्दू-हिन्दी बारे-बार मेम्बर नम्बर

जल-जलधा जेल जल्दी-विजली साधारण-सारा सबेरा-सर्वे सिफेशुरू-खूबस्रक आ आएँ आता आना

श्रम्यास---३२ - 3.A. D. ? \_ C. A. E. 1-5-4 A & A D. wer !: oro { 150 -1. 15-R y 9. \*.... 

( E09 )

#### ( १०४ )

### ऋभ्यास---३३

- शङ्कल प्रसिद्ध नाला अचल घटकल फुटक्स
- २, उडल्लू कबफ पुतबी कुलवान कीग्रस
- १, चुल हुला तलफना प्लयी मलका मेला भोबा
- ४. मञ्जमव पत्नना पतलून पतली सरक साइक्कि.
- ५. क्बमतराश तबवाना मजमव प्रपतिबा
- श्वाप कव श्रायेंगे । जरुदी श्वाना, श्रमी तो बहुत सबेरा है, नहीं
   रेर हो जायगी । विका श्वापके श्वाप काम न चलेगा ।
- क्रोंसिल के कई मेम्परों ने नेल का निरीक्षण कर आने पर
   श्रपनी राथ पेश कर दी।
- म मैं सबेरे उठकर सिर्फ दूध पीता हूँ। इससे बदन पर रौनक भाती है श्रीद खबसरती बढती है।
- ९. आज के साधारण अवसा में कई प्रश्नों पर अवद्या वाइविवाद रहा । नगर में जब, विजवी, जेल आदि के प्रबन्ध पर बहस रही । शुरू में तो कुछ गर्मागरमी रही परन्तु जल्दी ही सारा काम खतम हो गया ।

### स्व, स्त, या स्थ, दार यात्र, म्प या म्व के आरंकड़ें (१)

जो छोटा वृत्त किसी न्यंजन के साथ लगाने से 'स' को सूचित करता है यदि वही वृत्त वड़ा कर दिया जाय और 'स' वृत्त के ही स्थान पर किसी न्यंजन के आरंभ में लगाया जाय तो वह वड़ा वृत्त स्व को प्रगट करता है। जैसे—नं० १ चित्र नीचे

१. स्त्रर स्वत: स्वप्न स्वामिन स्वागत

इसमें मात्रानि भी 'स' वृत्त के नियमानुसार ही लगती हैं और यदि इस स्व, वृत के पहले कोई मात्रा आवे—चाहे वह मात्रा 'श्र या श्रा' की ही क्यों न हो—तो शब्द संकेत पूरे 'स' श्रोर 'ब' को मिलाकार लिखा जाता है जैसे—नं०२ चि० अपर

२—धारवासन श्रश्व यशस्त्री तेजस्त्री इस 'स्व' वृत्त का प्रयोग वीच ख्रीर श्रंत में नहीं होता। य, व, त्रौर ह के खारंभ में भी यह वृत्त नहीं लगता। यदि बीच में खावे तो 'स' वृत्त ख्रीर 'व' पूरा लिखा जाता है।

(२)

इसी तरह छोटा सा एक चाप (Arc) जब किसी सरल या वक व्यंजन के आरंभ या श्रंत में लगाया जाता है तो वह स्त, स्थ या छ को सूचित करता है। चाप वृत्त की रेखा (परिधि) के एक छोटे हिस्से को कहते हैं। इस चाप को व्यंजन में लगाते समय इस बात का खूब ध्यान रखना चाहिए कि यह आँकड़ा बदकर किसी दशा में भी व्यंजन के आधे के ऊपर न जाने पाने। जहा तक हो यह आंकड़ा व्यंजन के आधे से कम पर। ही लगाया जाय। जैसे—नं० १ चित्र नीचे

यह चाप 'स' वृत्त के नियमों के अनुसार लिखा और पढ़ा बाता है और स्वर आ द के भी रखने के वही नियम हैं। अंतर केषल यह होता है कि आरंभ में 'अ य आ' आने पर भी पूरा संकेत लिखा जाता है पर अंत में 'ई' आने पर पूरा संकेत न लिखकर 'स' के नियमानुसार वह चाप जरा डैश के रूप में बढ़ा दिया जाता है। आदि या अंत में कोई दूसरी मात्राएँ आने पर 'स' वृत्त के समान, यह आँकड़ा न लिखा जाकर पूरा संकेत के

ह्मप में लिखा जायगा। जैसे—न०२ चित्र प्रष्ठ १०६ २—स्तन मस्त स्तूप स्थान स्थल स्थिर रुष्ट रुष्ट

पर—वस्ती जस्ता सस्ती मस्ती रस्ता वस्ता नोट—यह खोंकड़ा वीच में नहीं खाता।

(३)
किसी न्यंजन के श्रंत में 'स्य' चाप की तरह एक बड़ा चाप लगाने से शब्द के श्रंत में 'दार-घार या त्र' पढ़ा जाता है। यह चाप न्यंजन की श्राधी रेखा के ऊपर तक जरूर जाना चाहिए। इसके श्रंत में भी स्वर नहीं श्राता। यह चाप सरल रेखाश्रों में 'त' की तरफ श्रीर वक्ष रेखाश्रों के श्रन्दर लगाया जाता है। जैसे—नं० १ चि० नीचे

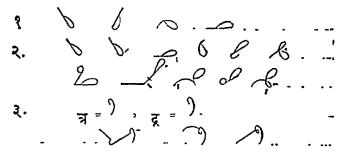

१—प - त्र या प - दार - घार च - त्र या च - दार - घार म - त्र या म - दार - घार क - त्र या क - दार - घार श्रकेले व्यंजन वाले शब्द के श्रंत में इसका श्रव्य अधिकतर 'त्र' के श्रव्य में होता है पर एक से श्रधिक व्यंजन वाले शब्दों के श्रंत में लगाने से यह 'दार या घार' के श्रर्थ में भी श्राता है। तैसे—नं० २ चित्र अपर २— पत्र पुत्र क्कत्र तत्र चत्र रिश्वेदार इकदार गड़ारीदार मालदार सरदार मूसलाधार

यदि श्रंत में 'ई' के श्रतावा कोई स्वर हो या 'स' के वाद त्र या द्यार त्रावे तो त्र या द्र तिखा जाता है। जैसे—नं० ३ चि० पृ० १०७

## ३- पवित्रा मिस्त्री सरदार

पर यदि श्रंत में दूसरी मात्राऍ न श्राकर 'ई' की मात्रा श्रावे तो घुमावदार चाप को 'स' वृत्त के समान जरा श्रागे वदा कर लिख देने से 'ई' को मात्रा लगी हुई समफी जायगी। जैसे—नं० ४ चित्र नीचे



## **४-- पत्री** पुत्री ईमानदारी

यह चाप छारंभ में भी छाता है पर जब छारंभ में आता है तो केवल 'त्र' या 'त्रि' को सूचित करता है और पहले पढ़ा जाता है। मात्रा छादि नियमानुसार व्यंजन के पहले या बाद में रखी जाती है और इस चाप के बाद पढ़ी जाती है। क्षेसे—नं० ५ चित्र ऊपर

४— त्रिकाल त्रिपुरारी त्रिशूल त्रैलोक त्रिकृट

जब श्रॉकड़ा सरल रेखा में 'न' के श्रॉकड़े की तरफ लगाया जाता है तो 'दार या धार' के पहले 'न' भी पढ़ा जाता है श्रौर यथा-नियम उसे बढ़ा देने से 'ई' की मात्रा लग जाती है। जैसे—नं० ६ चि० पृ० १०⊏

६— दूकानदार दूकानदारी ( ४ )

'म' व्यंजन को मोटा कर देने से 'प या व' लग जाता है पर ऐसी दशा में 'म' छोर 'प या व' के बीच में कोई मात्रा नहीं आती। म के पहले या 'प या व' के बाद मात्रा छा सकती है। जैसे—नं० १ चि० नीचे



स्वराज्य - स्वारथ्य स्वयं - स्वतन्त्रता स्वरूप-स्वीकार प्रस्ताव -प्रस्थान रास्ते - ता तन्दुक्स्त - ती स्रत्र सर्वत्र

( ११० ) P. .. 6. . 9. . 8. . 9. 2. --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- > --- ... J. L. C...C -- 6.00. < , of . /o 4...20 J. £ ... O ... \ ... و٠. ٩ . ٠ . ٠ . ٠ . ٠ . ٩ . ٠ . ٩ . ٠ . 10 . ..... 2 ... 2 0..., X 0 0 0 ... \ ) - 25 . 0 . \ \* " .... · L. ) .. z. 6 (/) J. i. 4 --- ) · J. ... 2 .x...

#### अभ्यास-३५

8. 69 6: 69 2. 2. 2. 3

सहायता समेत-मेतमेत सहित-सम्मित श्रवस्था - वारंवार परमात्मा - समाप्त महाशय - मुस्तमान मुसीवत - मुस्तिम --:0:-

जिम्मेदार स्वामिन त्रिपाठी स्बदेशी स्वागत दस्तावेल दार-मदार ताम्ब्रुल दरपास्त दस्ताना ₹ रोवदार जमादार स्यार ₹. स्त्र योगगाख दमदार मुदिट रथकचर दुष्ट तम्बाकृ ¥ समध्य रतुति स्थिर स्यापना Edes ٩.

- ६. महाशय जी न्नाप किसी की सुसीयत को क्या जानें । हमको तो सिर्फ परमात्मा का ही भरोसा है । यदि यद सहायता न करता तो न्नव तन तो में तुम्हारा शिकार यन गया होता ।
- चह चृहे को चृहेदानी समेख उठा ले गया। इसमें श्रचम्मे की क्या बात है। ऐना तो वह पहले मो कई बार कर चुका है। जाको श्रीर चृहेदानी सहित उसको बुता लो।
- द. हिन्दू और मुसलमानों में जो रोज घारपार मान्दे होते हैं उसके कई कारगों में से एक मुस्लिम-लीग और हिन्दू-महासभा ऐसी संस्थाओं का होना भी है।
- श्व इत कारहों का समाप्त करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। सेतमेत बैठे २ कारहा झरना अच्छी पात नहीं। इस विषय में तुम्हारी क्या सम्मति है ?

## लिङ्ग और वचन

यह तो तुम पहले ही पढ़ चुके हो कि शब्द-चिन्हों में लिग का कोई लिहाज नहीं रखा गया। किया-शब्द भी मुहावरे से ही पढ़े जाते हैं। 'वह आता हे, वह आतो है' आदि। संज्ञा तथा विशेषण शब्द मात्राओं या शब्दों के हेर-फेर से वन जाते हैं जैसे घोड़ी-घोड़ा; गाय-बैल, हरा-हरी आदि। इसलिए लिंग आदि के अनुसार शब्दों को वनाने के लिए कोई विशेष नियम की आवश्यकता नहीं है।

#### वचन

जब किसी शब्द का एक वचन से बहुवचन किया जाता है तो अधिकतर मात्राओं के हेर-फेर से काम चल जाता है। जैसे—नं० १ चित्र नीचे



**१**— घोड़ा घोड़े लड़का लड़के

पर जहाँ मात्राध्यों का ही हेर-फेर से नहीं रहा वहाँ बहुवचन 'य, यें, खों, यां' श्रादि लग कर बनते हैं उस दशा में शब्द के खंत में संकेत के पास ही एक बिन्दु रख दिया जाता है। कैसे—नं० २ चित्र ऊपर

२-- लड़की - लड़कियाँ, राजा-राजास्रो, माला-मालाएँ

### ( ११३ )

स्वतत्र रूप से भी यदि शब्द के छात में 'या या इक्ष' श्रावे तो इसी तरह एक विन्दु रख दिया जाना है। जैसे—तं०३ चि०पृ०११२ ३— काइयाँ वरिकद्ग

## स, स्व और ल, र के कुछ और प्रयोग

जो वृत श्रारंभ में 'स श्रीर स्व' के लिए श्राता है वह दाहिने से वाएँ तरफ़ को लिखा जाता है पर यदि वह वृत वाएँ से

| 8                                          |
|--------------------------------------------|
| 2                                          |
| \$                                         |
| 8                                          |
| y. ( ; ) ) )                               |
| E. P. 5 - 6 () .e.                         |
| ٠. الح |
| S                                          |
| E. ~ [ ]                                   |
| 30                                         |
|                                            |
| - 47                                       |
| 88 0 . 60 66                               |
| 9?                                         |

दाहिने की तरफ रेफा के स्थान पर लिखा जाकर किसी व्यव्जन से मिले तो उसमें सबा स्व वृत के बाद 'र' भी लिखा हुआ सममा जायगा। जैसे—नं० १ चि० पृ० ११३

१— सफर सफरी सब्न सिखरन सुवर्ण स्वीकृत स्वाहर दो व्यंजनों की सरल रेखा में जहाँ कोण नहीं बनता नहाँ 'र' की तरफ वृत बनाने से 'र' लगा हुआ सममा जाता है। जैसे—नं० २ चि० पृ० ११३

२- कसकर इसटर सपर परस्पर स्व वृत बीच में नहीं जगाया जाता।

पर जब दो सरल न्यंजन या एक सरल और एक वक्र न्यंजन के बीच कोण बनता है तो दोनों 'स' वृत और 'र' का ऑकड़ा अलग-अलग दिखाया जाना चाहिए। जैसे—नं० ३ चि० ए० ११३

३— डिसाइनर मिस्री एक्सप्रेस बीस - चर तस्वीर यदि किसी सरत व्यंजन रेखा के बाद 'स' वृत है और फिर ''र' का ऑकड़ा मिला हुआ कवर्ग के श्रज्ञर आवें जैसे 'कर, गर' श्रादि तो इस तरह जिखना चाहिए। जैसे—नं० ४ चि ०ए० ११३

४— पुष्कर चूसकर इसकर वक्ररेखा में 'स' वृत, श्रादि या मध्य में रेफा वाले श्राँकड़े के भीतर इस प्रकार लिखा जाता है कि दोनों वृत श्रोर रेफा

क भावर इस अकार । जला जाता हूं कि द्वाना वृत कार रका साफ साफ प्रगट हों । स्व वृत वक्र रेखा में 'र' के स्थान में नहीं जिखा जाता । जैसे—नं० ५ चि० प्र० ११३

४— सदरं समर जसोधर वस्तर दुस्तर मिस्री इसी तरह 'स' वृत 'ल' के ऑकड़े के भीतर अलग से लगाया जाता है 'वाहे रेखा सरल हो या वक्र इसमें 'स्व' का वृत नहीं लगता। जैसे—नं० ६ चि० पृ० ११३

६— सर्वल सफल सदल सबल सकल

जब यह 'स' वृत और 'ल' का घाँकड़ा बीच में आता है तो भी 'स' वृत उस 'ल' के घाँकड़े में इस प्रकार लगाया जाता है कि दोनों साफ २ मिलते हुए भी अलग अलग दिखाई दें। अगर ऐसा न हो सके तो पूरा संकेत लिखा जाय। जैसे—नं० ७ चि० ए० ११३

७— पशुवल वीसकल वाइसिकल इतमें स्वर यथा-नियम लगाये जाते हैं अर्थात् यदि 'स' वृत पहले लगता है तो उसकी मात्राएँ व्यंजन के पहले रखी जाती हैं और यदि यह वृत बीच में आता है तो इसकी मात्राएँ अगले व्यंजन के पहले रखी जाती हैं। व्यंजन और 'ल या र' आँकड़ें के वीच अ, इ, उ की हस्व मात्राओं को छोड़ कोई दूसरी मात्रा नहीं आती और यह पहले ही वताया जा चुका है कि यह मात्राएं लगाई नहीं जातो। 'ल या र' के वाद की मात्राएं व्यव्जन के वाद रखी जाती हैं। जैसे—नं० प्र चि० पृ० ११३

च— वीसकत वीसोंकत वीसकता बीसखेत तुम यह पढ़ चुके हो कि जब 'र या ल' का घाँकड़ा किसी व्यंजन में मिलता है तो या तो उनके वीच कोई मात्रा नहीं रहती या सिक हस्त घा, इ, या उ 'की मात्रा घ्राती हैं। जैसे—नं० ६ चि० पृ० ११३

६— प्रेम बल्व प्रतिमा प्लुत पर यदि 'र और ल' ऑकड़े के न्यंजन के बीच दूसरे दीघे स्वर आवें और र या ल के बाद हस्व स्वर को छोड़ कर कोई दीघे स्वर न आवे और सुविधानुसार अच्छे संकेत बनें तो उनके बीच की 'आ, ऊ, ए, ओ' की मात्राओं को क्रमश: इन चिन्हों से सूचित कर सकते हैं:—

ं 'आ' चिन्ह ऑकड़ा के सिरे पर रखा जाता है पर दूसरे चिन्ह ऑकड़े के पास ही व्यंजन के बाद रखे जाते हैं। दसरी मात्राएँ यथा-विधि अपने स्थान पर रखी जाती हैं। व्यव्जन और 'ल या र' आँकड़े के बीच 'ई, श्री' श्रादि की दूसरी मात्राओं के छाने पर या 'ल या र' के बाद ऐसी दीर्घ मात्राओं के छाने पर जिससे 'ल या र' छपने पहले वाले व्यव्जन के साथ न पढ़ा जाकर पिछले व्यव्जन के साथ पढ़ा जाय या श्रकेला पढ़ा जाय तो संकेत पूरे लिखे जाते हैं। जैसे—नं० १० चि० पृ० ११३

> १०-पारसल घोरतम मारवेश मूलधन भूगोल पर-श्रकोला ममोला पतला

सरल रेखा के घन्त में 'न' घ्रॉकड़े के स्थान पर यदि 'स' कृत लिख दिया जाय तो 'न' भी लगा हुआ सममा जायगा। जिस न्यञ्जन में वृत इस तरह लगा होगा पहले वह व्यंजन, फिर न का घ्रॉकड़ा छौर घंत में 'स' वृत पदा जायगा। नियमा- नुसार वृत को हैश रूप में जरा वदा देने से घ्रंत में 'ई' पदी जायगी जैसे—नं० ११ चि० पृ० ११३

११-- कंस इंस इॅसी

वक रेखा में यह 'स' वृत 'न' ऑकड़े के अंदर अलग से लगाया जाता है पर नियमानुसार वृत को भी हैश रूप में जरा बदा देने से अंत में 'ई' पदी जायगी। दूसरी मात्राओं के आने पर संकेत यथा-नियम पूरे लिखे जाते हैं। जैसे—नं० १२ जिं० पृ० ११३

१२-- मानस मानसी - पर - मनसा

## शब्द-चिन्ह

 8.
 —)

 2.
 —)

 3.
 —)

श्रगर - श्रंप्रेज वगैर - वगैर: - मगर या - यथार्थ - यथा यथेष्ट - यानी युद्ध - युवक क्यों कठिन - किन्तु , क्रिट

श्रर्थात् श्रविरिक्त स्ट्राहरण् ष्रोदा . ॲचे वीच पार पंरसीं परस्पर - पूरा

## ( ११५ )

#### **ग्र**क्यास—३६

¥ દ્ C(()), 36.6,6,-4. 80.

#### ( 3\$\$ )

#### श्रभ्यास---३७

- पुष्कत्व पेशराज बसीकरन पिस्तौद सरिकछ
- २. सरवराकार सर्रखत सरकार सफबता
- ३. रुफ्रामैना सचर-चर सचरना सकरपाला सदर
- थ. कालिमा कालापानी कालधर्म कालचक
- ४. कारखाना कारस्तानी बोळ-चाल <sup>अ</sup>सेल-कृद
- इतना घड़ा अर्थात् जंबा-चौड़ा पतलून पहिन कर कहाँ जाने
   का इराहा है। यह पतलून वहे होने पर भी कँचा है।
- एक नाव गंगा जी को पार कर रही थी पर बीच घारा में पहुँचते ही दुव गई।
- म. परस्पर न लड़ो। इस लोगों के अतिरिक्त भी जो कोई इसे ऐसता है, दूरा कहता है।
- ६. एस किस्म का कोई श्रव्छा उदाहरण खोज निकालो ।

# र और त के ऊपर श्रीर नीचे तिखे जाने का नियम

जहाँ जहाँ किसी व्यंजन के उच्चारण के लिए उपर और नीचे के दोहरे संकेत दिए गए हैं वहाँ स्वरों के विना प्रयोग के ही उच्चारण करना और सरलतापूर्वक संकेत चिन्हों का लिखा जाना, इन दोनों वालों का पूरा विचार रक्खा गया है। यदि ये दो वालें च्यान में पूरे तौर पर आ जायंगी हो सममने में बड़ी सरलता होगी। इन्हीं मूलतत्वों पर इन नियमों की रचना की गई है।

१. यदि किसी शब्द में 'र' श्रकेला व्यंजन हो और यदि (श्र) 'र' के पहले कोई वृत या श्रॉकड़ा न हो तो यदि कोई स्त्रर पहले श्रावे तो 'र' नीचे को लिखा जाता है और यदि स्त्रर पहले न श्रावे तो 'र' ऊपर को लिखा जाता है। जैसे—नं० १ चि० नीचे

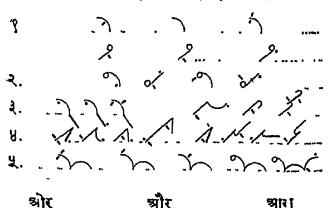

[ 'श्रीर तथा श्रीर' के शब्द चिन्ह बन गये हैं ]

### रोज राज रीस

- (व) जब 'र' के पहले कोई वृत, घ्रॉकड़ा या कोई संकेत घाता है और उस 'र' संकेत के घ्रंत में कोई स्वर नहीं घ्राता तो 'र' नीचे को लिखा जाता है पर यदि घ्रंत में कोई स्वर च्राता है तो 'र' ऊपर को लिखा जाता है। जैसे—नं० २ चि० पृ० १२०
  - २— सीर सीरा सार सादी
- जब 'र' शब्दों में पहला श्रद्धर होता है—
   (श्र) यदि किसी शब्द में 'र' के पहले स्वर है तो 'र' नीचे को लिखा जायगा। यदि पहले स्वर नहीं है तो अपर को लिखा जायगा। जैसे—नं० ३ चि० प० १२०
  - अरव, श्ररवी, श्रारोप, रानी, रोना, रोता-रोता (व) शब्द-संकेतों की रोचकता पर विचार कर सुविधा- नुसार 'र' चवर्ग, ट्वर्ग, तवर्ग श्रीर र, य, व, श्रथवा ल श्राँकड़ा मिले हुये कवर्ग के पहले अपर की तरफ लिखा जाता है श्रीर स्वर का कोई विचार नहीं किया जाता केवल इस बात का ख्याल रखा जाता है कि संकेत न विगड़ने पावे'। जैसे—नं० ४ वि० प्र० १२०
  - ४— त्राराजी श्रारती रोटी श्ररारोट उक्तज त्रारवा श्ररगत श्रार्थ
  - (स) 'म' के पहले 'र'हमेशा नीचे लिखा जाता है चाहे मात्रा पहले आवे या न आवे । जैसे—नं० ५ चि० ए० १२० ५—आराम राम रोम शरम शरमीला
- ३. जब 'र' शब्द के अंत में आता है वो-

- (अ) यदि कोई स्वर अंत में नहीं श्राता तो 'र' नीचे को लिखा जाता है। जैसे—नं० १ चि० पृ० १२३
- १— मार मारो गाड़ी बार बारी चोर चोरी
- (म) ऊपर लिखे जाने वाले व्यंजनों के पश्चात् 'र' ऊपर लिखा जाता है। जैसे—नं० २ चि० पृ० १२३
- २- रार् होरी यारी वार
- (स) तवगें, स और न के बाद यदि वृत हो तो 'र' वृत के साथ अपर या नीचे लिखा जाता है। जैसे—नं०३ चि० पृ० १२३
- ३— वीसरा त्रानुसार शिशिर
- —यहाँ इस वात का ध्यान रखना चाहिए कि तवर्ग और 'स' के दायें वायें का प्रयोग से यदि नं० ३ (श्र) के नियम का पालन हो सके तो जरूर करना चाहिये—जैसे 'तीसरा' शब्द के श्रन्त में मान्ना है इसलिए 'र' अपर जाना चाहिए श्रीर यह तवर्ग के दायें-वायें दोनों समूह से लिखने पर हो सकता है पर यदि 'तीसरा' लिखना हो तो दायें समूह से ही लिखा जाना चाहिए जिससे 'र' नीचे लिखा जा सके।
- (द) जब 'र' किसी दूधरे व्यंजन के वाद आता है और उसके अंत में कोई अभाँकड़ा होता है तो वह ऊपर को लिखा जाता है । जैसे—नं० ४ चि० पृ० १२३
- 8—मारना लड़ना पारस पेरता ह. जब 'र' शब्द के बीच में श्राता है तो श्रधिकतर ऊपर बिखा जाता है परकभी कभी प्रचारता के विचार से नीचे भी लिखा जाता है। जैसे—नं० ४ चि० पृ० १२३

### (२) त

जब 'ल' अकेला श्राता है तो हमेशा ऊपर तिखा जाता है चाहे.मात्रा कहीं भी श्रावे ।

जब 'ल' किसी शब्द संकेत का पहला अत्र होता है तो-8. (अ) यह अधिकतर ऊपर लिखा जाता है चाहे आरंभ में मात्रा ह्याचे या न ह्याचे । जैसे — नं० १ चि० पृष्ठ १२४ १---लाठी त्तड **ब**लट **उ**लच (ध) जब कवर्ग, न, म या इन्हे पहले 'ल' श्रावे श्रीर उसके पहले कोई स्वर आवे तो 'ल' नीचे को लिखा जाता है और यदि. स्वर पहले नहीं आता तो उपर ्को लिखा जाता है । जैसे—नं० २ चि० प्र० १२४ २--लोक ऋतग लाम श्रातम

(स) जन 'ल' के बाद कोई मृत आने और उसके बाद कोई वक्र व्यंजन आने तो 'ल' उसी वृत के घुमाव के साथ लिखा जाता है। जैसे—नं० ३ चि० नीचे

३—तासुन तािषम तसता श्रतसर

२. जब 'ल' शब्द के छंत में आता है तो

- (अ) 'ल' अधिकतर ऊपर लिखा जाता है चाहे अँत में मात्रा श्रावे या न श्रावे । जैसे—नं० ४ चि० ऊपर
- ४—फल फली माल माली जाली जाल पत्न पोला फसली डाल डाली
- (व) कवर्ग, तवर्ग, स या ऊपर लिखे जाने वाले व्यंजनों के बाद, 'ल' यदि श्रंत में स्वर श्राता है तो ऊपर लिखा जाता है शीर यदि कोई स्वर नहीं श्राता तो

नीचे को तिस्रा जाता है। इस नियम को पातन करने के तिये तवर्ग श्रीर 'स' के वाएँ या दाएँ समूह को सुविवातुसार प्रयोग करना चाहिए! जैसे—नं० ५ चि० पृ० १२४

- ४—थाली थाल दाल खेलो खेल असल श्रमनी वेल वाला
- १. 'न' के परचात् 'ल' श्रिधकतर नीचे लिखा जाता है चाहे श्रंत
  में मात्रा श्रावे या न श्रावे । जैसे—नं० ६ चि० पृ० १२४
   ६—नाल नाली नीला नाला
- ध. यदि 'त्त' •शन्द के वीच में आवे तो ऋषिकतर ऊपर तिखा जाता है पर कहीं कही सुचारता के विचार से नीचे भी तिखा जाता है। जैसे—नं० चि० पृ० १२४
  - ७— वालटी मालती खेलती लेकिन — कालम कोलंबी

### (१२६)

#### श्रभ्यास---३८

खाना-खाते देखना-देखते मत मदद

नीचे की कहानी को संकेत-जिपि में अनुवाद करो-

एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत गरीब थी। जोगों की मजदूरी करके अपना पेट पालती थी। जब उसके पास कुड़ पैसा हो गया तो उसने उन पैसों से एक सुगी मोज जी।

वह मुर्गी रोज एक अंडा दिया करती थी। बुदिया उसकी बेच कर अपना काम चलाती थो। एक दिन बुदिया ने सोचा कि मुर्गी का पेट चीर कर सब अंडे निकाल लेना चाहिए जिससे बहुत सा दाम मिले।

यह सोचकर उसने मुर्गी को एकड़ कर छुरी से उसका पेट चीर ढावा। मगर वहाँ एक भंडा भी न निकचा। तब तो बुढ़िया को बहुत भफ्तोस हुआ भौर पछताने बगी।

### श्रभ्यास—३६

# प, व, ज और ह

जिस तरह आरंभ में एक छोटा सा यृत 'स' के लिए आता है उसी तरह 'प' के लिए नं० १ का पहना चिन्ह, 'ब' के लिए नं० १ का दूसरा चिन्ह और 'ज' के लिए नं० १ का तीसरा चिन्ह काम में आता है। देखो चित्र पृष्ठ १२६ ये चिन्ह बीच और अंत में नहीं आते। यदि इन चिन्हों के पहले स्वर आता है तो भी ये चिन्ह नहीं लिखे जाते, पूरा चिन्ह लिखा जाता है। यह व्यंजनों में इस प्रकार लगाये जाते हैं। देखो चित्र—पृष्ठ १२९

- २— पक, पच, पट, पप, पत (दा० वा०), पम, पन, पय, पर, पत्त, पव, पस (वा० दा०)
- ६— बक, बच, बट, बप, बच (दा॰ वा॰), बम, बन, बल, बर, बस (दा॰ वा॰), बह (ती॰ ऊ॰)
- ेश— जक, जच, जट, जप, जत (दा० वा०), जम, जन, जय, जर, जल, जन, जस (दा० वा०)

प्रारंभ में इन चिन्हों के बाद दूसरे आँकड़े नहीं आते। यदि दूसरे आँकड़े लिखना सुविधाजनक हो तो ये चिन्ह पूरे लिखे जायें। प में ह, व में य, तथा र और ज में ह नहीं मिलता।

श्रारंभ में 'ह' लगाने के लिए उसके वर्णाचरों को छोटा भी कर सकते हैं। देखो चित्र—नं० १ का चौथा चिन्ह।

नियमानुसार इनमें मात्रा 'स' वृत के समान व्यंजन के पहले, द्वितीय श्रीर तृतीय स्थान पर रखी जाती है। जैसे—नं०५ः चि० पृ० १२६

५-- पाठक, पूजा, बचन, वेचैन, हाथी, जाप, जामा

बीच में 'ह' के लिए 'स्व' के समान वैसा ही एक बड़ा यूत बता दिया जाता है क्योंकि 'स्व' यूत बीच मे नहीं आता। इस 'ह' यूत मे भी नियमानुसार 'स' यून के समान ही मन्न।एँ लगती हैं और पढ़ी जाती है। जैसे—नं० ६ चि० नीचे

श्रंत में भी 'ह' एक बड़े वृत से सूचित किया जाता है और 'स' वृत के नियमानुसार लगाया श्रोर पढ़ा जाता है, पर यह 'ह' के वाद 'ई' के श्रलावा कोई दूमरी मात्रा श्रावे तो उस बड़े वृत को न लगाकर 'ह' पूरा लिखा जाता है। उसी 'ह' के परचात् नियमानुसार प्रथम, द्वितीय श्रीर तृतीय स्थान की मात्रा लगानी चाहिए। पर श्रंत में यदि 'ई' की मात्रा हो तो वृत को जरा हैश के हप में नियमानुसार बढ़ाना चाहिए। यदि इस वृत के वाद 'न, त' का श्रॉकड़ा श्रावे तो 'ह' वृत को वढ़ाकर ये श्रॉकड़े भी लगा दिये जाते हैं। कोई मात्रा या श्रॉकड़े श्रंत में न श्राने पर 'ह' के लिए श्रंत में केवल एक वड़ा वृत लगा दिया जाता है। जैसे—नं० ७ चि० पृष्ठ १२९

## ७— कह कलह पनही पनहा पौदह इम्तिहान वेहोश वेहोशी

बीच या श्रंत में यदि 'ह' के वाद 'स' श्रावे तो 'ह' का वृत बना कर उसके वाद 'स' का छोटा वृत भी बना दिया जाता है। ऐसी दशा में यदि 'ह' के वाद कोई मात्रा श्राती है तो उसका विचार नहीं किया जाता है। जैसे—नं० = चि० पृष्ठ १२९

## ५- महसूल तहसीलदार

यह 'ह' का वृत 'स' वृत के समान ही लिखा जाता है, इसिलये यिंद इसे सरल रेखा के श्रंत में 'स' के स्थान पर न लिख कर, 'न' के स्थान पर लिखें तो वृत के पहले 'न' भी पढ़ा जायगा पर ऐसी दशा में 'न' श्रीर 'ह' के बीच मात्रा न होगी.। जैसे—नं० ६ चित्रपृष्ठ १२९

६- पनह कान्ह टोनह

## ( १३१ )

## शब्दर्शचन्ह

भ्राश्री पहलान पृद्धना कहना कहता है फहते हुए चूँकि जैनरल व्यक्ताफ

महान-महोदय मराहूर पहिचानना पहिनना पहुँच बाबत वंदोवस्त-ज्ञवाव देना वनिस्वत

### ( १३२ )

#### अध्यास—४०

2. 672 6 6 6 7 2. 672 6 7 8. \_ 9.5 ½ \_ % 2 2 5 4. \_ 20 25 ( 20 1) ..... (... ~ e / st x .. / 16:0- c 1 4 Novo-6/8. 8 x 7 16 x 201 2 2 600 6 -p-) . b ( bico. - JATA

#### ( १३३ )

#### श्रम्यास---४१

- १. पाद्य बावा विरत्वा विद्वाग पपदा पतरी
- २. पनसेरी पहाद पहेली पारस पारसी
- पारसनाथ प्रनमासी वीजगणित वीजारोपण
- ४. चीतमंत्र वेदस वेदसरीन जबघर
- ५. लाफरान विकास पत्र वादक वैजनाय
- पित्र कोई यह चाहता है कि उम की यनी हुई चीजे नूर तक पहुँचें,
   सारे संसार में मशहूर हों तो उसकी पड़ी इमानदारी, मेहनत थीर
   त्याद के साथ इस महान काम को करना चाहिए।
- ७. बादमी का यह फर्ज है कि दूसरों के सुग हुम की पहिचाने, उनके सुतीबत में मदद दरें चीर यदि नमय पटे लीर ही मके तो उनके सारे काम का पंटीवस्त कर दें।
- म. पर्यो महोदय की प्रापकी उस दर्जी के पायत प्या राय है। वह कपपे खूब अण्डा सीता है। उसके घने हुए कपने पहनने है जी खुश हो जाता है। ग्राज तो वह ग्रापके यहाँ धाया था। ग्रापने उसे यथा कवाय दिया।

## द्विध्वनिक मात्राएँ

किसी २ शब्द में एक मात्रा श्रीर स्वर एक साथ श्राते हैं श्रीर उनका स्पष्ट श्रलग २ उच्चारण होता है। ऐसी मात्रा श्रीर एक स्वर को द्विष्वनिक चिन्ह कहते हैं। जैसे—'श्राई, श्राश्रो, श्राऊं, श्रोई, ऊश्रा, ईश्रो' श्रादि।

इन द्विष्वनिक चिन्हों में श्रिधिकतर पहली मात्रा श्रिधिक भावश्यक होती है क्योंकि पहले श्राने के कारण उनका वोध होना श्रावश्यक है। उसके बाद श्रानेवाला स्वर तो सोचकर भी निकाला जा सकता। इसलिए यह बताने के लिए कि किसी स्थान पर एक मात्रा श्रीर दूसरा स्वर है एक विशेष चिन्ह से काम लिया जाता है। यह चिन्ह दो तरह ऊपर श्रीर नीचे से बनाए जाते हैं। जैसे—नं० १ श्रीर २ चित्र १३४

अपर की तरफ वायाँ नं० १ और नीचे की तरफ दायाँ नं० २ है।

## बायाँ द्विध्वनिक मात्रा

१. बायाँ वाला द्विध्वितक चिन्ह पहले स्थान पर 'ऐ' ऋौर इसके परचात् ही कोई दूसरे आनेवाले स्वर को सूचित करता है। जैसे—नं० २ चित्र पृष्ठ १३५

३— गैत्रा मैत्रा

दूसरे स्थान पर 'ए' श्रौर 'श्रौ' श्रौर उसके परचात् ही श्रानेवाला कोई दूसरा स्वर। जैसे—नं० ४ चित्र पृष्ठ १३४ ४— देशा तेऊ कौश्रा पौश्रा लौश्रा

३. तीसरे स्थान पर 'इ-ई' श्रीट उसके परचात् आनेवाती कोई दूसरी मात्रा। जैसे-नं० ४ चित्र पृष्ठ १३४

५— पिश्रा किश्रा सिश्रा

|   | १ वायाँ र दायाँ |
|---|-----------------|
| 1 | 3               |
|   | •               |
|   | ¥               |
|   | E. (            |
|   | v               |
|   | · /             |
|   | ٠٠. ١٠. ١٠. ع   |
|   | 80. (2)         |

## दायाँ द्विध्वनिक मात्रा

- १. दायाँ वाला विन्ह पहले स्थान में 'था' श्रीर इसके पश्चात् श्रानेवाले कोई भी दूसरे न्वर को स्वित करता है। 'श्राई' के लिए एक विशेष संकेत पहले ही से निरघारित किया जा चुका है, इसलिए 'श्राई' के स्थान पर पहले वाला ही चिन्हं काम में लाना चाहिये। जैसे—नं० ६ वित्र अपर
- ६— ताई पाई माई नाई—गर ताइ नाऊ झादि

  2. दूखरे स्थान पर 'श्रो' घोर उसके पश्चात् श्रानेवाला कोई
  दूसरा स्वर। जैसे—नं० ७ चित्र ऊपर

७- कोश्रा खोश्रा रोग्रा सोश्रा

यदि श्राप चाहते हैं कि 'रोआ सोश्रा' न पढ़ा जाकर 'रोई श्रीर सोई' पढ़ी जाय तो श्राप उसी शब्द को लाइन काट कर लिखिये। जैसे—नं० ८ चित्र प्रष्ट १३५

**-** रोई सोई

[ त्रागे चलकर यह वात पूर्ण रूप से धममाई जायगी।]

३. वीसरे स्थान पर 'उ-ऊ' श्रौर उसके परचात् श्रानेवाला

कोई दूसरा स्वर जैसे—नं० ६ चित्र प्रप्त १३५

६— पृत्रा वृत्रा सूई रूई

# त्रिध्वनिक मात्राएँ

कभी २ किसी शब्द के वाद तीन मात्राएँ भी आती हैं। इनके तिश्वनिक मात्राएँ कहते हैं। इनके तिखने का नियम भी दि व्वनिक मात्राओं की तरह है पर फर्क केवल इतना होता है। कि द्विश्वनिक संकेत में एक डैश और लगा दिया जाता है। चाकी नियम वही रहते हैं। जैसे—नं० १० चित्र पृष्ठ १३५ १०— लाइए बोआई पित्राऊ खाइये

# ट, त और क का प्रयोग

( १३= ) 6710 6.6... 6 71. V L. 6. .... 3.15.40 16. R G C & . 6 F e e . 6. 7. 6 ሂ . ~ . } / -- . . > 6 6 . ξ c v --- K. K ~ ~ ~ 

## ट, त और क

१. यदि किसी व्यञ्जन रेलाओं को उसकी साधारण लम्बाई का आधा किया जाय तो ट, त या क और मिल गया सममा जाता है। पर प्रारम्भ में 'ह' आधा नहीं किया जाता लेकिन अगर 'ह' आधे के बाद 'र' य 'ल' ऑकड़ा लगा हुआ कवर्ग आये तो 'ह' को आधा कर भी सकते हैं। जैसे—नं० १ चित्र पृष्ठ १३

१— पट-पत या पक, टट-टत या टक, चट-चत या चक मट- मत या मक, नट- नत या नक

२. इसी तरह यदि 'य, र (नी), त, व, स श्रीर 'ह' मोटा कर दिया जाय तो 'ड' लग जाता है। जैसे—नं० २ पहली लाइन। चित्र पृष्ठ १३=

२- यड, रड, तड, वड, सड़, इड

इ. इसी तरह मोटे व्यञ्जनों को श्रद्धा करने से या 'य, र (नी), ल, व, स, म, न श्रोर ह' को मोटा कर श्रद्धा करने से 'द' लग जाता है। जैसे—नं०२ दूसरो लाइन श्रोर नं०३ चित्र पृष्ठ १३८

२— यद, रद, लद, वद, सद, हद, मद, नद् ३— बद्— बदमाश, बद्ला

8. जो मात्रा इस अर्द्ध व्यव्जन के पहले त्रातो है वह सबके पहले त्रीर जो मात्रा इस व्यञ्जन के बाद में त्राती है वह व्यजन के बाद पढ़ी जाती है। त्रंत में ट, क या त पढ़ा जाता है। जैसे—नं०४ चित्र पृष्ठ १३८ ४— पेट मेट ग्रीघट महक शोक फीट पाट

त्रपट उपट याद लाद **होद** हेड लेड

५. यदि व्यंत्रन के पहने वृत या श्राँकडे हैं तो नियमांनुसार पहले वृत या मात्राएँ पढ़ी जाती हैं, फिर मूल व्यंत्रन की रेखा, उसके श्राँकड़े श्रीर उसकी मात्रा पढ़ी जाती हैं श्रीर श्रन्त में श्रद्धे किए हुए रेखा के चिन्ह ट, त या क पढ़े जाते हैं। जैसे —नं० ५ चित्र पृष्ट १३८

५— संकट, सिमिट, प्लेट प्रेंट, सीलड

एर यदि व्यंजन के अन्त में वृत या आँकड़े हों तो पहले व्यंजन, उसके वाद की मात्रा और तब श्रद्धा पढ़ा जाता है, फिर अन्त में यह वृत और आँकड़े पढ़े जाते हैं। जैसे— नं०६ चित्रपृष्ठ १३८

६—पीनक, पातक, वतक, काटना, पी ग्ता, पीटना, लेटना, लोटना लादना वेटना

- ७. यह व्यंजन बीच में भी ट, त, द या क के लिए श्राधे किये जाते हैं पर ऐसी दशा में व्यंजन के तीनों स्थानों की मात्रा व्यंजन ही के परचात् श्रीर ट, त या क की मात्राएँ धगले व्यंजन के पहले यथा स्थान लगाई श्रीर पढ़ी जाती हैं। जैसे नं० ७ चि० प्रष्ट १३८
  - जाटरी, चटोरा, मकड़ी, पुटकी, मोदूमल, फुटकल, पतीली, श्रारडिनेन्स, सोडावाटर, मोल्ड
- म. यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी न्यंजन को 'त या द' के लिए श्रद्धा तभी करते हैं जब कि इनसे सुचारता के विचार से श्रुच्छे शब्द संकेत वनने की श्राशा होती है। जैसे—नं० म चित्र पृष्ठ १३म

पतरी या बदमाश ( अच्छे संकेत नहीं )

त और द अद्धे के प्रयोग से दोनों संकेत अच्छे बनते हैं।
 जैसे-नंदर चित्र पृष्ठ १३८ पतरी या बदमारा (अच्छे संकेत)

शब्द के अन्त में यदि त, ट, द, ड या क आवे श्रीर जनके पश्चात माश्राएँ आवें तो श्रद्धे संदेत काम में न श्रावें गे पर पूरी रेखाएँ लिखी जायंगी। जैसे—नं० १० चित्र पृष्ठ १३८ एंटे नट नटी मोट मोटी पात पता लाड लादा स्ड सादा

#### श्रायास--४२



खूब-अखबार खुद - T अद्भुत फिर क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों

उन्होंने जिन्होंने किन्होंने इन्होंने उसीने सुम्हींने हमींने इसीने

( १४२ ) - Lo 4- L. r L. ~ 5 5 1 73.005 - F. . 7. V. . - 2 2 .... 1.6. 5. x 10

### श्रभ्यास---४३

#### नीम

विस तरह वाहे में धूप श्रव्ही वगती है उसी तरह गरमों में छाया अबी मालूम होती है। गर्मी में हधर दोपहरी आई उधर बोग घरों में हिपने बगे।

कुछ जोग पेड़ों के नीचे चारपाई विछाकर धाराम करते हैं। मगर जो मज़ा नीम की छाया में घाता है वह कहीं नहीं घाता। नीम की प्रतियाँ बहुत धनी होती हैं। धूप को नीचे नहीं घाने देतीं।

नीम की हवा भी टंडी होती है। नीम की पत्तियाँ आरी की तरह कटावदार होती हैं। इनका रंग हरा होता है। इसकी देखकर श्राँखों को टंडक बातो है।

नीम की पत्तियों का पानी सुरमा में मिलाकर छंजन बनता है। इसे झौंलों में लगाते हैं इसके लगाने से झौंलों की बीमारियों जाती रहती हैं। नीम की टहनी से दातून बनता है। दातून करने से दाँत साफ खौर मज़बूत होते हैं।

चड़कों, क्या सुनने नीम को रोते हुए देखा है। कभी २ नीम के वर्नों में से पानी निकचता है। उसे नीम का रोना कहते हैं। यह पानी भी दवा के काम में आता है।

## तर, दर, टर या डर

१. जिस तरह न्यंजन की श्रद्धा करने से 'ट श्रीर क' श्रादि लगता है उसी तरह उसे दुगना करने से 'तर या दर' लग जाता है। जैसे—नं०१ चित्र नीचे

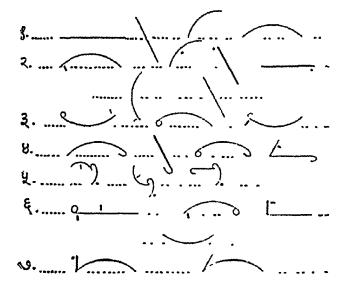

१--- क-तर प-तर ल-तर म-तर क-दर प-दर ल-दर म-दर

शब्दे की तरह जो मात्रा व्यंजन के पहले आती है वह सबके पहले और जो मात्रा व्यंजन के वाद आती है वह व्यञ्जन के वाद पढ़ी जाती है। अन्त में तर, दर आदि पढ़ा जाता है जैसे—नं०२ चित्र अपर

२— मादर लेदर श्रवतर गीदड़ उत्तर पितर

- श्रद्धे की तरह यदि व्यंजन के पहले वृत या श्रॉकड़े हों तो पहले ये वृत श्रीर कतकी मात्राएँ पढ़ी जाती हैं श्रीर किर किर या दर' पढ़ा जाता है। जेसे—नं० ३ चित्र पृष्ट १४४ ३— सुन्दर समनर निरादर
- 8. पर यदि व्यंजन के स्रंत मे वृत या 'शॉकड़े हों तो पहले व्यंजन स्रोर वृत या श्रोकड़े पढ़े जाते हैं स्रोर फिर 'तर या दर' पढ़ा जाता है। जैरो-न० ४ चित्र पृष्ट १४४ ४-- मंतर वन्दर समन्दर चौकदर
- यदि खंत में 'ना या दर' के बाद मात्रा हो तो संकेत पूरा
   लिग्वा जाता है। जैसे—नं० ४ चित्र पृष्ठ १४४
   ४— मंत्री संत्री कर्ट्
- ६. कभी २ सुनिधानुमार श्रंत में 'नर या दर' के 'प्रलावा च्यंजन को द्विगुण करने से 'श्रातुर,टर या खर' लग जाता है। जैसे—नं० ६ प्रप्ट १४४
  - ६— शोकातुर मास्टर डाक्टर
- ७. 'स्त्र या म्प' को दूना कर देने से घंत म केवल 'र' श्रीर लग जाता है। जैमे—नं० ७ चित्र पृष्ट १४४
  - ७-- श्राडम्बर चेम्बर
- म. इसी तरह 'न' को मोटा और दून। करने से 'र' और लग जाता है। जैसे 'निरर्थक'।

#### अभ्यास---४४

्रांतर छंदर

श्रधिकतर

वकरी

हामिद - श्राज हमारी धकरी कहाँ गई ?

भ्रम्मा - बेटा ! कहीं बाहर खेत में घर रही होगी ।

हामिद-अन्मा वह क्या खाती है ?

श्रमा —घास खाती है भीर कुछ नहीं खाती ।

डामिद—क्या | घास और क़क्र नहीं ।

अस्मा—हाँ, वह सानी भी खाती है और अगर रोटी दी जाय तो

रोटोभी खा बेती है।

हामिद-भौर पत्ते भी खा खेती है।

अम्मा—हाँ पत्ते भी खा जेवी है। पीपज के पत्तें बड़े शौक से स्राती है।

हामिद-श्रमा उसके थनों में तूच कहाँ से भाता है?

अन्मा—जो कुछ वह साती है उसका दूध बनकर थनों में अमा हो जाता है। पीपन के पत्तों से बहुत दूध बनता है।



१..... न०१ ८ ँ न०२ ५ 、2 .. と リッペイツゃんがん. . VN ~ 3 26 .... · a . \_ h. / \ () . ~ ~ ~ ~ ~ ~ 4...\_e \_ = ... > /../... पर भी भी भी 6. ... V. ... \_\_ व < > वा \_\_ य \_\_ १ २ या \_\_ ... दे < > वो \_\_ य \_\_ १ २ यो \_\_ ... \_\_ वी...c > वू... . यी. ... १ २.यू..... , 80 - 00 - 68. - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . 

## व और य का प्रयोग

१-२ 'व' चिन्ह नं० १ से सूचित किया जाता है छौर 'य' चिन्ह नं० २ से। प्रारंभ में 'व' व्यंजनों में इस प्रकार मिलाया जाता है। जैसे—नं० चि० पृ० १४८

२—वक वट वच चप वत (दा० वा०) वस वन वय वर वल वव वस (दा० वा०) वह

3. प्रारंभ में 'य' पूरा लिखा जाता है और यदि सुविधाजनक हो तो 'व' का भी पूरा संकेत लिख सकते हैं। ह (नी) में व का चिन्ह नहीं लगता ' खंत में 'व' इस प्रकार मिलाया जाता है। जैसे—नं० ३ चि० पू० १४८

३— कव टव चव पव तव (दा० वा०) मच नव यव र (ऊ) व, र (नो) व, लव, वव, सव, (दा० घा०) ह (ऊ) व, ह (नी) व

थु. श्रंत में 'य' इस प्रकार मिलाया जाता है। जैसे—नं० ४ चि० प्र०१४८

8— कय टय चय पय तय (दा० चा०) मय यय, नय, र (ड) य, र (नी) य, लय, नय, सय (दा० चा०), इ (ऊ) य, इ (नी) य

क्ष. श्राखीर में स वृत को गोला कर थोड़ा श्रागे बढ़ाने से 'व' श्रीर 'व' में एक हैश लगाने से 'य' इस प्रकार मिलाया जाता है। जैसे—नं० ५ चित्र पृ० १४८

४- कसव कसय पसव पसय रसव रसय

६. 'व' का प्रॉक्डा से 'वी' भी पढ़ा जाता है। जैसे—नं० ६ चि० पु० १४८

६— यशस्वी

वेजस्वी

७. 'व' का आँकड़ा आरम्भ में तभी तक लगता है जब तक केवल वर्णमाला के शुद्ध संकेत आते हैं, परन्तु ज्योंही वे वर्णमाला के संकेत स्वयं किसी वृत या आँकड़े के साथ आवे तो व का आँकड़ा न लिखकर पूरा 'व' का संकेत लिखते हैं। जैसे—नं० ७ चि० पृ० १४८

७--- विपत वियोग विपिन विनय प्रतय नाविक-पर-विप्र या विप्र, विकत्त या विकत

द. इन 'व और य' के व्यंजनों का प्रयोग अच्छे संकेतों के लिए ही किया जाता है। यदि इसके स्थान पर 'व और ज' से अच्छे संकेत वर्ने तो 'व और य' लिखने की आवश्यकता नहीं क्योंकि 'व और व' तथा 'य और ज' में भेद नहीं माना जाता है। जैसे—नं० ८ चि० पृ० १४८

म्- नं०१ बर्गमील नं०२ वर्गमील नं०१ जोगशास्त्र नं०२ योगशास्त्र

व श्रौर ज से लिखे हुए पहले संकेत श्रच्छे हैं।

- ह. बीच में यह तीचे दिए हुए 'व--य' के चिन्ह किसी भी व्यंजन के प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रखे जा सकते हैं और उस स्थान की मात्रा इस 'व-य' चिन्ह के बाद समभी जाती हैं। जैसे—नं० ६ चि० पृ० १४८
- १०. उदाहरण्—जैसे नं० १० चि० पृ० १४८-पवन भवन
- ११. पर बीच में यदि कोई मात्रा इन 'व-य' चिन्हों के पहले आती है तो 'व-य' चिन्ह न लिखा जाकर संकेत पूरे लिखे जाते हैं। जैसे—नं० ११ चि० पृ० १४८ ११— निवेदन निवाज नेवता आदि

१२. कभी कभी 'य' का चिन्ह वीच में मिलाकर दोनों तरफ लिखा जाता है और उसकी मात्राएँ नियमानुसार श्रगले न्यंजन के पहले लगा दी जाती हैं। जैसे—नं० १२ चि० पृ० १४८ १२- पारिवारिक वलवनी

# षणा, छण, शन आदि का प्रयोग

वहत से शब्दों के अन्न में 'पण, छण, शन' आदि शब्दांरा आते हैं। ये 'न' के आंकड़े के समान एक वड़ा आँकड़ा शब्दों के र्घत में लगाने से समका श्रीर पढ़ा जाता है। इसके श्रन्त में भी स्वर आने से ये पूरा लिखा जाता है।

इसके लगाने के यह नियम हैं :-

१. वक व्यंजनों के अन्दर अन्त में 'न' ऑकड़े को वड़ा कर लगाया जाता है। जैसे -- नं० १ चि० नीचे



सेशन

ल (ऊ) के साथ जब कवर्ग त्राता है तो यह ऊपर लिखा जाता है। जैसे—नं० २ चित्र ऊपर

२-- लन्नण

जब यह सरल न्यंजनों में लगता है तो जिस तरफ सरल व्यजन के शारमम में वृत या श्रॉकड़ा रहता है उसके दूसरे तरफ्यह श्रॉकड़ा लगाया जाता है क्योंकि इसमें सुविधा होती है। जैसे-नं० ३ चित्र पृ० १४१

घपेस ३--- स्टेशन

४. शब्द के दूसरे सरल व्यंजनों में सबसे आखीर की मात्रा के विपरीत दिशा में लगाया जाता है। जैसे - नं० ४ चि० पु० १४१

४— भाषण किशन कुशन भूषण इससे मात्रा लगाने में सुविधा होती है।

कभी कभी यह 'शन, छन' आदि का आँकड़ा वीच में भी श्राता है उस समय उसमें स्वर नियमानुसार श्रगले व्यंजन के पहले लगाये जाते हैं। जैसे -- नं० ५ चि० पृ० १४१ ४— खुश-नसीब किशनपाल

#### श्रभ्यास---४६

| 7)      | ~ ~     | )me. ? | N 7002 |
|---------|---------|--------|--------|
|         | 7       | 7 >    | 7      |
|         | 2       | 4      | (      |
|         |         | 3/     |        |
| व्यापार | विपत    | वापस   |        |
| वाजिब   | बेजा    | वजह    |        |
| वरन     | विरुद्ध |        |        |

( १४३ )

y of the £ \_ ~ 1 & 6. 1 - 0 \ y . 9 1 E. 6. - 8. 9. 2 2 

#### ग्रम्यास—४७



विद्यार्थियों तुमने कन्तर तो जरूर देखा होगा। इसकी स्रत में भोजापन बरसता है। ये छोटे मोटे सब किस्म के होते हैं। विद्वानों ने इनके विषय की विद्या की बढ़ी अनुसन्धान की है। इनकी बाददारत बड़ी तेज होती है। यह एक बार अपना धर देख जेते हैं तो किसी विधि भी नहीं भुजते।

कबूतर यहा मिलनझार श्रीर प्रेमी जानवर है। प्रारम्भ में तो वह शादमी को देखकर वही दूर भागता है एर जब हिल जाता है तो उनके साथ प्रेम से रहता है। यह सब चीजें नहीं खाता पर दाने श्रीर रोटी-पूरी बढ़े चाव से खाता है।

चर से इसको कितनी ही दूर जे आकर छोड़ी तुरन्त अपने घर इसटा चला आता है। इसको वगदा चक नहीं जाततः, अरक्त्र से स्रोजने में वक नहीं स्रोता।

यह वदी ही समम्बद्धार चिविया है।

#### स्वर

#### ( लोप करने के नियम )

इनका वर्णन विशेष रूप से किया जा चुका है पर यदि ये सब स्वर व्यञ्जनों में लगाये जायं तो बहुत समय लगेगा और संकेत-लिपि का मतलब ही जाता रहेगा। इसलिए स्वरों के एक-एक करके छोड़ने की श्रादत डालना चाहिए। इसके लिए नीचे के नियमों को घ्यानपूर्वक पढ़ना तथा समसना चाहिए। सारे पिछले नियम भी इसी सिद्धान्त पर बनाये गये हैं।

- देखो—(१) जब शब्द के श्रादि या श्रन्त में स्वर श्राता है तो व्यञ्जन पूरा लिखा जाता है। जैसे—नं०१ चि० पृ०१५६
   पान पानी मान मानी खटक खटका
- 2. 'र श्रौर ल' के ऊपर श्रौर नीचे लिखे जाने से भी पता लाता है कि स्वर पहले या श्राखीर में हैं। जैसे—नं० २ चि० पृ० १५६
  - २— पार पैरा परा श्रर्क कूड़ा कौड़ी श्रातम ताख
- इ. शब्द-चिन्ह लाइन के ऊपर, लाइन पर श्रीर लाइन को काट कर वगैर मात्रा के लिखे श्रीर पढ़े जाते हैं जैसे— नं० ३ चि० पृ० १५६
  - ३-- दान दाम देना दे दिन दिया
- ध. इन नियमों से स्वर न रखे जाने पर भी कम से कम इतना तो पता चल ही जाता है कि श्रादि श्रीर श्रन्त में कोई स्वर हैं। श्रव कीन सा स्वर है इसके लिए निम्न नियमों पर ध्यान दीजिए।

जिस तरह स्वरों के तीन स्थान—प्रथम, द्वितीय ऋौर तृतीय होते हैं ऋौर स्थानानुसार उनके उच्चारण भी

( १५६ ) 2 --- Y- Y- Z- Z (<del>1</del>(9) --- -- /(4) €. -... \\......... ... <u>k</u>.... ......

भिन्न-भिन्न होते हैं, उसी प्रकार शब्द भी ब्बिन के अनु-सार तीन स्थान पर लिखे जाते हैं और वह शब्द के प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान कहे जाते हैं। प्रथम स्थान लाइन के ऊपर, द्वितीय स्थान लाइन पर और तृतीय स्थान लाइन को काट कर सममा जाता है। जैसे— नं० ४ चि० पृ० १५६

५. हर एक शब्द में उस की मान्ना ही इस बात को निश्चय करती है कि वह शब्द कहाँ लिखा जाय। यदि शब्द में प्रथम स्थान की मान्ना मुख्य है तो शब्द प्रथम स्थान पर यदि द्वितीय स्थान की मान्ना मुख्य है तो शब्द द्वितीय स्थान की मान्ना मुख्य है तो शब्द द्वितीय स्थान पर खोर यदि तृतीय स्थान की मान्ना मुख्य है तो शब्द रों राब्द तृतीय स्थान पर लिखा जाता है। यदि शब्द में कई मान्ना एँ हों तो इस शब्द की खास दीघे उच्चरित मान्ना ही के लिहाज से स्थान निर्धारित किया जाता है। जैसे—नं० ५ चि० पृ० १४६

४— पार पीर पीड़ टाल टोल दूल माल मील मील

६. यदि एक से ज्यादा दीर्घ उच्चरित मात्रा हों तो पहले मात्रा के लिहाज से स्थान निर्धारित किया जाता है। जैसे—नं० ६ चि० पृ० १४६

६— पाल पोलो पीला राठा रीठा ऋठा कीला काला बाला बीलो

कीला काला बाला बीलो चेला चील

७. आड़ी रेखाएँ लाइन को काट कर नहीं लिखी जाती।

इसिलए उनके द्वितीय श्रीर तृतीय दोनों स्थान लाइन ही पर होते हैं जैसे—नं० ७ चि० पृ० १५६

७— मामा मेम काकी काका क्रूक काम कौम सान सोना

 जो शब्द शब्द-चिन्ह से बनते हैं उसमें पहला शब्द-चिन्ह श्रपने ही स्थान पर लिखा जाता है। जैसे—नं० प्र चि० पृ० १५६

८— बातचीत बहुत दिन

इ. जो श्रद्धे-संकेतों से शब्द लिग्वे जाते हैं उनमें भी तीत स्थान नहीं होते। पहला स्थान लाइन के ऊपर श्रीर दूसरा-तीसरा स्थान लाइन पर होता है। जैसे—नं० ६ चि० पृ० १५६

६— पटरा पटरी चटका चटकी मटका मटकी पटका पटकी लटका लटकी रटना श्रादि

१. ऊपर लिखे जाने वाले दुगने व्यखनों के तीनों स्थान नियमानुसार होते हैं। जैसे—नं०१ चि० पृ०१५६

१- यंतर लेदर लतर

 पर यदि यह दुगने व्यञ्जन नीचे लिखे जानेवाले हैं तो इनका केवल एक स्थान लाइन को काट कर होता है। जैसे—नं० २ चि० पृ० १४९

२- प्रिंटर वंदर पातर

बिना मात्रा वाले शब्द तीसरे स्थान पर लिखना चाहिए ।
 जैसे—नं० ३ वि० पृ० १४६

३-- पत पक आदि

8. बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनमें मात्रा न लगाने से अर्थ के सममने में बड़ी कठिनाई पड़िती है। उनमें जो मात्रा स्थान विशेष से न सममी जा सके उसे लगाना चाहिए। जैसे—नं० ४ चित्र नीचे

४— आरी ऊवा एवं घोदा घोता चार्दि थ. जब 'ल या र' के ऊपर और नीचे लिखने से स्वर का ठीक ठीक पता न लगे तो मात्रा को लगानी चाहिए। जैसे—नं० ५ चि० नीचे

ऐसे स्थानों ५र भी मात्रा लगा सकते हैं—

(१) जहाँ एक ही शब्द संकेत से कई शब्द बनते हैं। जैसे—नं० ६ चि० ठपर

६--- माला मैला माली मोल मेल मेला मूल मील

(२) जहाँ शब्द नया और कई बार का लिखा न हो।

- (३) जहाँ जल्दी में शब्द संकेत ठीक स्थान पर या श्रशुद्ध तिला गया हो
- (४) जहाँ कोई मिल्गुन नया विषय लिखा जा रहा हो।
- (५) जहाँ संदर्भ आदि का ठीक ठीक पता न चल सके।

## कटे हुये न्यः जनीं का प्रयोग

इसी तरह प, फ; फ, ख; च, छ प्रादि में भी आप देखते हैं कि एक ही संकेत दोनों व्यव्जननों में छाते हैं; मिन्नता देवल इतना ही है कि दूसरा व्यव्जन कटा हुआ होता है। इस सकेत-

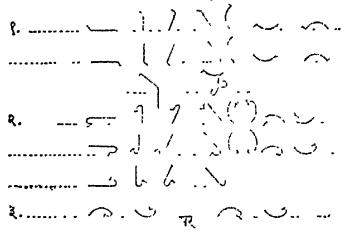

लिपि के तेज लिखनेवाले इस फ, ग्व, छ श्रादि को तभी फाटते हैं जब उनका काटना श्रनिवाये हो जाता है श्रन्यथा एक ही संकेत से काम निकल लेते हैं जैसे—

'पुल' को 'फुक्ष' न पढ़ेंगे 'फ़ुल' पढ़ सकते हैं पर वाक्य में

यदि यह कहा जाय कि 'वह पुत पर जां रहा था' या 'गाड़ी पुत पर जा रही थी', तो मुहाबरे से पढ़ कर यह न कहा जायगा कि 'वह फूल पर जा रहा था' पर यदि 'ख, छ' छाहि कटे हुए व्यंजन शब्द के छारंभ या अन्त मे आर्चे तो एक छोटा सा हल्का सीधा डैश-चिन्ह वर्ण-संकेत के साथ मिलाकर इस प्रकार लिखें। जैसे—नं० १ चि० पृ० १६०

१ — ज्ञादि में — खठ छ फ थ म न ज्ञत में — खठ छ फ थ म न फटा इम्तहान

यदि श्रारम्भ में 'र या ल' श्रीर श्रंत में 'त या न' का श्राँकड़ा जिला हो श्रीर कहीं भी उपरोक्त श्रॉकड़ा लगाने की जगह न मिले तो यह चिन्ह इस प्रकार जिला चाहिए। जैसे—नं० २ चि० पृ० १६०

२—१ रेखा—खर ठर छर फर थर नर मर
 २ " —खन ठन छन फन थन नन मन
 ३ " —खत ठत छत फत

जिन वक अन् रों कं अत में 'न' का ऑकड़ा लगता है उनके ऑकड़े में भी यह स्चित करने के लिए कि वे कटे अन् र हैं—एक हल्का छोटा सा डैश लगा सकते हैं। इससे 'त' के ऑकड़े का अम न होना चाहिये क्योंकि 'त' ऑकड़े के डेश में और इस कटे हुए अन्तरों के डेश में वड़ा अंतर होता है। वक रेखा के 'त' वाले ऑकड़े का डेश सीधा लगता है और वक रेखा में कटे हुए अन्तरों का डेश तिरझा ऑकड़े से मिला हुआ लगता है। वक रेखाओं में 'त' ऑकड़े का डेश लगाने के वाद फिर यह डैश नहीं लगता। जैसे—नं० १ चि० पृ० १६०

<del>१ मत नत पर नन मन</del> ११

## ( १६२ )

इनके खलावा वीच में कटे हुए खत्तर आवें श्रीर कर्य में विशेष खंतर पढ़ने का ढर हो तो उस खत्तर को काट देना चाहिए। आगे के खभ्यासों में भव इन्हीं नियमों को काम में लाया जायगा और सिवा भत्यावस्यक मात्राश्रों के द्सरी मात्रा न सगायी जायँगी।

## ( १६३ )

## क्व, खर, रर

'क श्रीर एव' के लिए 'क श्रीर ख' के, 'ग्व श्रीर घ्व' के लिए 'ग श्रीर घ' के श्रारम्भ में ऊपर को 'ल' श्रॉकड़े के स्थान पर वैसा ही एक बड़ा श्रॉकड़ा लगा दिया जाता है जैसे— नं० १ चि० नीचे

१--- १. क्व २. ६व ३. ग्व ४. हव



ि 🖺 यह आँकड़ा घारम्भ घौर बीच में लगाया जाता है। स्वर इसके पहले या बाद में घा सकता है। जैसे—नं०२ चि० ऊपर

२— ग्वाला ख्वाहिश भ्रग्वानी

र (नी) श्रीर ल (नी) की मीटा करके एक डैश लगाने से एक 'र' श्रीर लग जाता है जसे नं० र--'र-र' 'ल-र'। यह केवल शब्द के श्रन्त में श्राता है। जैसे-नं० ४ चि० ऊपर

४- चरर कालर गूलर बीलर

έ8 ) lo f3. ۶ą. 83.6 १४० या 6. 辉. \_ . 852

# कुछ प्रत्यय शब्द श्रीर उनके संकेत

प्रत्यय वे शब्द हैं जो शब्दों के श्रन्त में जुड़ कर उनके श्रर्थ में।विशेषता पैदा करते श्रथवा माव बदल देते हैं।

ये प्रत्यय संकेत शब्दों के अन्त में लिखे और पढ़े जाते हैं। यदि मिलने में अमुविधा हो तो शब्दों के पास ही लिख देना चाहिए। [चिड़ों को वाँए तरफ देखिये]

- १. श्रागार = घनागार कारागार शयनागारं स्नानागार
- २. कर = हितकर सुखकर रुचिकर शांतिकर
- ३. कारक 👄 हानिकारक गुणकारक फलकारक हितकारक
- कारी = हानिकारी गुणकारी फलकारी हितकारी
- ४. अर्थी—('र' आॅकड़ा और थी) = लामार्थी परीचार्थी परमार्थी
- ६. त्रालय 🗢 शिबालय हिमालय श्रीवधालय संप्रहालय
- ७. शील = धर्मशील गुगशील न्यायशील कर्मशील
- 🕳. शाली = वनशाली प्रभावशाली
- हर,हारी } सन्तापहर सन्तापहारी पापहारी
   १०. हार ∫= मनोहर श्रुतहार
- १०. हार  $\int =$  मनोहर श्रनुहार ११. श्रहार प्रतिहार विहार
- १२. संगहार
- १३. वाला 🖛 दूधवाला घीवाला तेलवाला घामवाला
- १४. हीन = बुद्धिहीन बलहीन ज्ञानहीन धर्महीन
- १४. वान = गाडीवान कोचवान इक्केवान
- १६. जनक = सन्तोषजनक आशाजनक
- १७ क (भद्धा से)=गायक पाठक मारक
- १८. वट = मिलावट बनावट सजावट

( १६६ ) ₹१ -. ٥c २२--- ) ₹8. રપૂ ₹ २७ ३२

( १६८ ) A6. \_\_\_ \_\_ 97

३७. प्रद = सन्तोषप्रद आशाप्रद ३८. नामा = (काट कर)— हलफनामा वयनामा इकारनामा १६. साजी = जालसाजी ४०. वादी = राष्ट्रवादी साम्राज्यवादी

# उपसर्ग

उपसर्ग वे शब्द हैं जो शब्दों के पूर्व जुड़ कर उनके श्रर्थ को घटाते वढ़ाते श्रथवा उत्तट देते हैं। जैसे-सुजन, सुपथ। प्रवल = प्रयत्न प्रचार प्रख्यात 8. = (श्रलग)-पराजय पराभव पराक्रम २. परा ३. श्रप = (लाइन के ऊपर)-**अपकीर्ति अपमान अपशब्द अपकार** वप = (लाइन काट कर) -- उपकार ઇ. **डपकृत** श्रनु = (लाइन के ऊपर)-¥. श्रतुदिन श्रतुकरन श्रनुचर् नि, इन = (लाइन पर)-निधन निवास निषिद्ध इनसाफ निस = निष्पाप निष्कर्म निश्चय = (लाइन पर, मिला या अलग)—निरजीव निर निरमल = (साधारणतः लाइन के ऊपर)-স্থা 3 श्रामर्ग श्राजीवन श्राकर्षग श्रायोजन श्राह्मान्त (लाइन के उतर)-अतिकाल अतिव्याप्त १०. श्रति = श्रतिशय ₹₹. (काट कर)—नालायक नाइत्तिकाक नापसन्द

( Puo ) ં ૧૨, ૦ १३. ० **%** 0 *№* 6 96 38 38 20 / २२ !

१२, सम, समा, सन-संकेत के पहले श्रलग या मिलाकर-समागम संतोष संप्रह स, सु-(नियमानुसार 'स' वृत से)-सजीव सयत्न सप ल सजल सह —(नियम नुसार स+ह से)— 88. सहचर सहगमन सहोदर सहवास सत् = (ध्वनि के अनुसार)—सङ्जन सद्गुरु संमित्रः 'स्व' = नियमानुसार 'स्व' वृत से-स्वकुल स्वदेश स्वरचित १६. १७. दुस=(लाइन पर, घलग या मिला) -दुष्कमें दुष्प्राप्य दुश्चरित्र ) —दुरजन दुरगम **१५. दुर=** ( १६. कु = (श्रतगया मिला)—कुचाल कुसुत कुमारग २०. चिर == चिरायु चिरकाल २१. सर == भरपेट भरपूर २२. वद = (व अद्धा) - बद्बू वद्शश बदशकल बद्कार बदनाम कम, कान-( व्यञ्जन के आरम्भ में एक विन्दु)-= कमजोर कमजोरी कम्बल्त कांफ्रेंस રષ્ટ. हर = (मिला या चलग)—हररोज हरसाल हरदिन इस = (काट कर)--इमसाया हमजुल्क अध— (मिलाकर या छलग) — ₹₹. श्रधसेरी 🚥 श्रधपक्का श्रध जल वी = (नियमानुसार ) —िविदेश विज्ञान वियोग विकल विशेष

- २८. वे = (लाइन पर) वेइमान वेकार बेहाल
- २९. बा = ( लाइन के ऊपर)--बासवब बाजान्ता वाकायदा
- ३०. कुल = कुलवधू कुलधर्म कुलदेवता कुलांगार कुलश्रेष्ठ
- ३१. जीवन=(लाइन को काट कर) जीवनलीला जीवनधन जीवन चरित्र
  - ३२. यथा = (काट कर) लाइन के ऊपर यथायोग यथाकाल यथाशक्ति

#### श्रभ्यास---४८

- श. में श्राप्त खाता हूँ। तुम क्या खा रहे हो १ राम तो पहले ही खा खुका है। सोहन ने भी तो खाया है। जब मैं खाम खा रहा था तो वह पहले ही से झा खा। पर राम उसके भी पहले श्रा खुका था। सोहन ने भी खूब भाम खाये। गोविन्द भी एक किनारे बैठा श्राम खाता था और जो कुछ श्राम खा खुकता था उसकी गुंबठी सोहन पर फेंक देता था।
- रात आठ बजे या तो मैं दूघ पी रहा हूँगा या पी चुका हूँगा। दूघ तो मैं और पहले पी चुका होता मगर कैसे पीऊँ घर में तो कोई या ही नहीं। माई कहीं घूमने जा रहे होगे और रमेश कहीं के खेलता होगा। आखिर क्या वे लोग न पियंगे मैं ही पीता।
- ३. स्टेशन पर कितनी हो चीज बाहर से बाई जाती हैं। प्रगर यह चीजें बाहर से न लाई जातीं ता काम न चलता। जब मैं वहाँ पहुँचा वो श्राम खाया जा रहा था। लीचियाँ पहले ही से लाई गई थीं श्रोर भी बहुत से फल लाये जाते होंगे यह देख कर मुक्तसे न रहा गया। मैंने सोचा मुक्ते भी कुछ खाना चाहिए। यह सोच कर श्राम पर मैं टूट पढ़ा श्रीर जितना खा सदला था खाया।
- ४. श्रमर तुमने श्राम खा दाला हो कौन सी बड़ी यात हुई। वह तो घर पर इसीलिए रखे थे। तुम पहले से वहाँ उपस्थित नहीं थे नहीं तो तुमको पहले मिल जाता। रयाम को तो मैं पहले हो दे जुका था। वह तो श्राज घर पर ही था। रास्ते में गिर पड़ने के कारण कल वह कहीं नहीं गया था, न श्राज जावेगा।

# किया

₹. . Jy dy dy ez ez ez ८. 👝 - १.- १न वे मा ग्रॉकडा -२ - (त' का ग्रॉकड़ा -----) ------ रे. हुँ = G . ४. श्रो = '. प्. इए = ८ E - C 65 2 2 2

## क्रिया

काम के करने या होने को किया कहते हैं। सवनाम के समान यह भी ध्यान देने योग्य विषय है। रूप के विचार से नियमानुसार इनके कुछ साधारण चिन्ह निरधारित किये गये हैं जो लिपि को संचिप्त करने के साथ ही साथ सुच।रुता श्रीर पढ़ने में सहायता देते हैं।

कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार किया की मुहावरें से पढ़ना होता है जैसे यदि 'जाता' शब्द लिखा है तो 'वे' के साथ 'जाते' और वह (स्त्रीलिंग) के साथ 'जाती' पढ़ा जायगा।

#### (罗)

## (चित्र बाँए तरफ)

पहले कियाओं के मूलरूप पर ध्यान दी जिये-नं १ से ६ मृतक्य साधारण प्रेरणार्थक; मृतक्य साधारण प्रेरणार्थक (सकर्मक) सकर्मक सकर्मक; (अकर्मक) सकर्मक सकर्मक खिलाना खिलवानाः गिरना १—खाना गिराना गिरवाना गिरवा गिरावा २—खाता खिलाता खिलवाताः गिरवाता ३---खाऊँ गिरह बिलाऊ बिलवाऊँ: गिराऊँ गिरवाऊँ ४—बाघो बिलाचो बिलवाचो; गिरो गिराचो गिरवाञ्चो ५—बाइए बिलाइए बिलवाइए; गिरिए गिराइए गिरवाइए ६—खार्चे खिल्रावें खिलवाचें; गिरें गिरावे' गिरवावे' ऊपर किया के दो रूप दिए गये हैं। एक सकर्मक किया श्रीर दूसरी श्रक्मिक किया से बनी हुई सकर्मक किया है। इनके रूप प्रेरणार्थक किया में गरदनाकार दिखलाया गया है।

- श्रक्तमंक किया में कर्म को श्रावश्यकता नहीं होती
   श्रीर वगैर कर्म के ही साथक वाक्य वन जाते हैं। जैसे— गिर पड़ा।
- २. सकर्मक किया में कर्म की आवश्यकता होतो है और बगैर कम के साथक वाक्य नहीं वन सकते हैं। जैसे—मैंने आम खाया और बगैर 'आम' शब्द के वाक्य पूरा नहीं होता।
- प्रेरणार्थक किया से जाना जाता है कि कर्ता किसी दूसरे से काम लेता है। जैसे—वह दिवाल मजदूरों से गिरवाता है।
- श. किया के मूल रूप को उच्चारण के विचार से वनाकर (१) में 'न' आँकड़ा, (२) में 'त' आँकड़ा, (३) में 'ऊं' का चिन्ह (४) में 'श्रो' का चिन्ह (४) में 'इए' का चिन्ह और (६) में 'वे' का चिन्ह लगाया गया है। इसके लिए निम्न चिन्ह निरधारित किए गए हैं। ये सदा लाइन पर लिखे जाते हैं। जैसे—नं० ८ चि० पृ० १७४
  - न— (१) 'न' का आँकड़ा (२) 'त' का आँकड़ा
    - (३) 'ऊँ' (४) 'श्रो' (४) 'इए' (६) 'वें'
- २, सकमें के दूसरे रूप का ध्वित के अनुसार संकेत वनाकर सदा प्रथम स्थान में लिखना चाहिए क्योंकि साधा-रखत: इसमें प्रथम स्थान की मात्रा अवस्य रहती है। जैसे—नं० ९ चि० पृ० १७४

गिराता, चढ़ाना, दवाना, काटना, भागना, तोड़ता, खिलाता, खिलाता, आदि। यह मुहाबरे से बड़ो सरलता से पढ़ तिये जाते हैं क्योंकि सकमेक किया में साधारणतः कर्म अवश्य मिलता है और कर्म मिलते ही किया का सकमेक रूप पढ़ना बहुत सरल हो जाता है। परन्तु यदि किर भी पढ़ने में दिक्कत पढ़ने की सम्भावना हो तो इन सकर्मक कियाओं के पास आरंभ मे पक 'आ' को मात्रा रख सकर्त हैं। इससे मतलव बिलकुत साफ हो जायगा कि किया सकर्मक के दूसरे रूप में है जैसे—चित्र नीचे



श्रेरणार्थक किया को भी प्रथम स्थान में लाइन के ऊपर लिखना चाहिए पर क्रिया के छात में 'व' का चिन्ह छालग या मिलाकर ध्वयय लिखना चाहिये। रूपों को ध्यान से देखिए श्रीर समिक्तये कियह 'व' चिन्ह कहाँ पर किस प्रकार से मिलाया गया है जैसे—न० ३ चि० अपर ( १४८ )
( व )
वर्तमान—१

कर्त वाच्य किया के रूपों पर ध्यान दीजिये-

, an amp

१—मैं खाता हूँ, वह खाता है, तुम खाते हो, हम खाते हैं।
'त' का लोप कर किया के श्रंतिम व्यख्नन को श्रद्धा कर देते
हैं, फिर 'है' श्रादि को लगाकर मुहावरे से पढ़ लेते हैं। यह रूप
लाइन के ऊपर, लाइन पर, या लाइन काट कर किया के व्यनि के
श्रनुसार लिखा जाता है जैसे—न० १ (१) चि० ऊपर

२—में खा रहा हूँ, वह खा रहा है, तुम खा रहे हो।

. 'रहा हूँ, रहा है, रहे हो' आदि के लिए किया के श्रंतिम न्यञ्जन को दुगना कर दिया जाता है श्रीर फिर 'है' आदि लगा-कर मुहावरे से पढ़ लिया जाता है। जैसे—नं०१(२) चि० ऊपर

३—मैं ला चुका हूँ, वह ला चुका है, तुम ला चुके हो।

'चुका' के लिए 'क' से जहाँ तक हो किया को काट दो और चित्र सम्भव न हो तो उसके पास लिखो। इसमें 'च' का लोप हो जाता है। जैसे—नं० १ (३) चि० ऊपर

४—मैंने खाया है—किया को पूरा लिखकर 'है' को मिला देना चाहिए। जैसे—नं० १ (४) चि० ऊपर

#### भूतकाल--- २

- १. मैं खाता था— खाद्धे से तिखा जायगा। नं०२ (१)
- २. मैं स्तारहा था—श्रन्तिम व्यञ्जन को दुगना कर 'था' लगाया जायगा। नं०२ (२)
- ३. मैं खा चुका था—'क' से काट कर 'था' लगा दिया गया। नं०२(३)
- ४. मैंने खाया था—क्रिया को पूरा लिख कर 'था' को मिला दिया गया। नं०२ (४)
- ५. मैं खा चुका—'क' से 'चुका'स्चित होता है। नं०२ (४)
- ६. मैंने खाया- 'य' को लगा दें। नं०२(६)
- ७. मैंने खाया होगा—क्रिया के पश्चात् 'ह और ग' का चिन्ह मिला हैं। नं० २ (७)

भूतकाल की बहुत सी कियायें स्वतंत्र रूप से 'गया' की किया लगाकर बनाई जातो हैं। इसमें 'गया' शब्द के स्थान पर उसका पूरा चिन्ह न लिखकर 'व' के छोटे रूप से सूचित करते 'हैं। जैसे—नीचे

## 3. F. . Co... . C. .. Ferristan,

१—मिल गया। २—मिल गया है। ३—मिल गया था। ४—मिल गया होता। ५—मिल गया होगा। 'व' चिन्ह के घंदर 'स' मृत के साथ 'त' और 'ग' लगाने सं 'होता' भौर 'होगा' पड़ा जायगा । श्रन्य स्थानों में पूरा 'ह' वृत श्रीर 'त या ग' लगाया जायगा ।

#### भविष्यत काल-३

- १. मैं खाऊँगा—वृतवाली अनुस्वार की मात्रा लगाकर किया को थोड़ा डैश के रूप में अन्तर के प्रवाह की तरफ बढ़ा दीजिये। नं० ५ (१)
- २. मैं खाऊँ—'ऊ' का चिन्ह जैसे पहले वताया गया है लगाइए।
- ३. मैं खाता हूँगा—'त' का लोप कर पूरा 'हूँगा' लिखिए।
- थ. मैं खाता रहा हूँगा—ऐसी क्रियाओं में जहाँ 'त' के परचात् 'रहा' श्राये तो क्रिया के श्रंत में 'त' लगाकर दुगना कर दिया जाता है श्रोर फिर 'हूँगा' श्रादि जोड़ते हैं। ऐसा करने से 'खाता रहा हूँगा' श्रोर 'खा रहा हूँगा' का श्रंतर स्पष्ट हो जाता है। नं० ४ (४) श्रोर ४ (४)
- मैं खा रहा हूँगा—'रहा' के लिए किया के त्राखिरी श्रचर को दुगना करके 'हूँगा' जोड़ा गया। ४ (४)
- इ. मैं ला चुका हूँगा—'क' से चुका के लिए काट दिया। और फिर 'हूँगा' जोड़ दिया। नं० ४ (६)
- मैं ला चुका होता—'क+होता' चुका होता। नं०४ (७)

### क्रियाओं में 'हो' का पयोग 'हो' को निम्न प्रकार से सुचित करते हैं :--

(१) क्रिया 'गया' के छान्दर 'स' वृत से जैसे— नं० १ (१)—मारा गया । १ (२)—मारा गया होता ।

१ (३)—मारा गया होगा ।

(२) क्रियाओं के बीच में 'ह' वृत से जैसे— नं० २ (१)—मारा होगा।

२ (२)—खाता होगा।

२ (३)--लडा होगा।

(३) श्रीत में--

यदि (१) शब्द का श्रांतिम श्राचर सरता रेखा है तो ऊपर की तरफ जैसे—

नं ३ (१)--वह खाता है। यदि वह खाता हो। वह जाता है। यदि वह जाता हो। यदि (२) शब्द का श्रंतिम श्रदार वक्र रेखा है तो श्रलग से 'ह' लगाना चाहिए। जैसे—चि० पृ० १८१ नं०३ (२)—वह देता है। यदि वह देता हो। वह खेलता है। यदि वह खेलता हो।

# कर्मवाच्य क्रियाएँ

१-(१) में लाया जाता हूं। ज+हूं—जाता हूं। (२) में लाया जा रहा हूं। 'रहा' के लिए 'ज' को दुस्ता

(२) म लाया जा रहा हूं। रहा के लिए 'ज' का दुराना किया फिर 'हूँ' लगा दिया।

(३) कपड़ा लाया जाता होगा। ज+हो+गा—जाता होगा।

(४) यदि वह लाया जावा हो। ज +हो-जाता हो।

(४) तुम लाये गये हो। गये + हो - गयं हो।

२-(१) तुम लाये गये थे। गये + थे-गये थे।

(२) छाता लाया गया होगा। गया + हो + ग-गया होगा।

(३) में लाया जाता था। ज+य—जाता था।

(४) वह लाया जा रहा था। 'रहा' के लिए 'ज' को दुगुना किया किर 'था' लगा दिया।

(९) वे लाये जाते। 'जा' श्रीर 'त' आँकड़े से जाते।

३-(१) मैं लाया गया होता। गया + हो + ता-गया होता।

(२) वह लाया जाता होता। ज+हो+ता-माता होता।

(३) वह लाया जायगा। भविष्य काल।

(४) छाता लाया जाय तो मैं देखूँ। 'जाय' में 'या' का लोप।

(५) कपड़ा लाया जा चुका है। जै + क + है - जा चुका है। तोट - कियाएँ जो मिल सकें उन्हें मेला देनी चाहिए।]

#### कुळ और साधारण वाक्य

१. मुक्तको खाना चाहिए। श्रद्ध-वृत के श्रॉकड़े को क्रिया में लगाने से 'चाहिए' लगता है। 'न' लोप हो जाता है। नं० १ चि० क०

२. मैं खा सकता हूँ। 'सकता हूँ' किया से मिला कर लिख सकते हैं। नं०२ चित्र ऊपर

3. मैं खेलने के लिए किया में 'ल' लगाने से 'लिए' बाजार गया। पढ़ा जाता है। नं० ३ चित्र ऊपर

 क्रिया या दूसरे शब्दों को कुछ वर्णाचरों से काटने पर विशेष अर्थ स्वित होता है। जैसे —

क्रिया की 'ख' से काटने पर 'डाला' पढ़ा जायगा।
 " 'द' " 'रखा' " "

[नोट—र श्रतम तिखा जाने पर 'रहा' पढ़ा जाता है ]

किया को 'क' से काटने पर 'चुका' पढ़ा आबगा।
 " " 'प" " " 'पढ़ा' " " 'पढ़ा' " " 'प. " " 'जगा' " " " 'जगा' " " " 'जगा' " " " 'जगा' " " " 'पस' (स - वृत ) " उपस्थित " " जैसे— चित्र नोचे

१. ... × मैंने आम खा डाला।
२. ... आम घर पर रखे हैं।
३. ... × वह पानी पी चुका है।
४. ... × वह रास्ते में गिर पड़ा।
२. ... × वह कहने लगा मैं मारू गा।
६. ... × तुम वहाँ उपस्थित नहीं थे।

[इन नियमों से क्रियायें बड़ी सरतत।पूर्वक तिस्ती और पढ़ी जाती हैं। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे इन्हीं नियमों के आधार पर क्रियाओं को खूब अच्छी तरह से अभ्यास कर लें क्योंकि हिंदी में क्रियाओं का स्थान सबसे मुख्य स्थान है। इसके अलावा क्रिया के वहुत से और भी दूसरे रूप मिलेंगे। उनमें से अधिकांश का वर्णन आगे के वाक्यांश के परिच्छेद में मिलेगा। विद्यार्थियों को चाहिए कि ऐसे चिन्ह वे स्वयं बनाने का प्रयत्न करें]

### संधि

संधि का हिन्दी भाषा में बहुत श्रधिक प्रयोग होता है जिसके कारण शब्द श्रपने नियमित रूप से बहुत बढ़ जाते हैं श्रीर सांकेतिक लिपि में पूरे-संकेत लिखने पर गति में रुकाबट होती है। इसलिए निम्न नियमों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इन नियमों के श्रनुसार लिखे जाने पर शब्द बहुत छोटे संकेतों में लिखे जा सकते हैं।

संधि में कम से कम दो शब्द होते हैं। एक, जिसमें संधि की जाती है और दूसरा, जिसकी संधि की जाती है। जिसमें संधि की जाती है, उस शब्द को यथानियम पूरा लिखना चाहिए पर जिस शब्द की संधि की जाती है उसका पहला अचर जिस शब्द में संधि की जाती है उसके पहले या बाद—पहले, द्वितीय या तृतीय स्थान पर—शब्द के पास लिखना चाहिए।

१ - पहले - आरंभ में लिखने से 'ऐ'
वीच "'" 'ए या औ'
श्रंत "" 'ई'
२ - वाद - आरंभ में लिखने से 'आ'
वीच "" '' 'आं'

आड़ी रेखाओं में 'पहले' उपर की तरफ और 'बाद' नीचे की तरफ सममा जाता है। इन संघियों का प्रयोग उन शब्दों के तिए न करना चाहिए जो छोटे हों और आसानी से लिखे जा

### सकते हों। संधि के कुछ उदाहरण-

م کے کے بعد یہ 20

परमेश्वर

श्रद्धांजित

सिहासनारूढ्

सिहावलोकन महोत्सव

# कुछ संख्यावाचक संकेत

# १. १,२ की संख्याएँ यथावत लिखी और पढ़ी जाती हैं।

३. . ५०, ६०,७०,८०. आहि ४. . २- , ३- , ४<sub>-</sub> , ५- आदि ध. <u>३,३,५ आ</u>दि ६. (१) ८ (२) ४ (३) ८ (४).\_\_\_ (4) ) (E) \_\_ (v) a\_\_ . (८) ८ (६) ८० आदि

- २. पहला के लिये शब्द चिह नं १ वना है। दूसरा, तीसरा, चौथा इस तरह लिया जाता है। नेमे नं २ चि०पू०१८६
- पॉचवॉ, हठरों, नानवों श्रादि इस सरह लिया जाता
   है। जेसे—नं० ३ चि० पु० १८६

[ नोट—संन्याओं के बाद जो आठ का सा चिन्ह बना है वह 'ब' का चिन्ह है।

- ४. देनों, तीनों, चारों प्राप्ति की 'प्रो' की मात्रा लगाकर बनात हैं। जैसे—न० ४ निट पृट १८६
- हुगुना और तिगुना इस शक्तार लिया जाता है जैसे—नं० ५ नीचे 'न' चिन्ह रसने हैं। चि० पु० १८६
- ६. सैंदर्ड के लिए 'म'—नं० ६-१; चि० ए० १८६ हजार वे लिए 'ह'—नं० ६-२; लाख के लिए 'ल'—नं० ६-३; करोड़ के लिए 'क'—नं० ६-४; अरव के लिए 'र' (नी)—नं० ६-४;
  - खरम के लिए 'ख'—नं० ६--६ और
     संख्य के लिए 'सक'—नं० ६-७ लगता है।
- इस हजार, इस लाख प्रादिक लिये सांकेतिक चिन्ह के श्रंत में 'स' युत लगा दिया जाता है। जैसे—नं० ६--८ व ६--६; इस लाख, दस हजार श्रादि। चि० पृ० १८६

## विराम

विराम ऋधिकतर हिन्दी संकेत के लेखकगण स्वयं ही लगाते हैं। इनका प्रदर्शन कर समय व्यर्थ नहीं खोबा जाता पर यदि -समय मिले तो आवश्यकतानुसार—

- (१) श्रर्द्धविराम या कामा को 'उ' की मात्रा से सूचित करते हैं।
- (२) दोइराने के लिए इस चिन्ह 'S' का प्रयोग होता है।
- (३) बात-चीत में डैश के स्थान पर इस तरह का चिन्ह लगाया जाता है।
- (४) विराम चिन्ह के लिए एक छोटा सा कास '×' लाइन पर लगाते हैं।

दूसरे चिन्ह नहीं लिखे जाते और मतलब से सममे तथा -लगाये जाते हैं।

#### अभ्यास-४६

हैश से मिन्ने हुए शब्दों को एक साथ छिखं:—

शुवावस्था मानव जीवन का वसंत है। उसे पाकर मनुष्य मतवाबा हो-जाता है। इस धवस्था में न उसे कारागार का दर रहता-है, व वह हितकर कार्यों से भागता है। वह हानिकारक कार्मों से बचता और गुग्रकारी कार्मों में खगता है। वह खपने को धर्मशीब, तथा बचशाखी बनाना-चाहता-है और संतापहारी कार्य से दूर रहकर मनोहर कार्यों को करना-चाहता-है।

- २. यह तेलवाले, श्रामवाले, कोचवान, इक्केवान, चरवाहे श्राह्य श्रिष्ठकतर युद्धहीन होते हैं। इन लोगों का व्यवहार संतोपलनक नहीं होता। तेलवालों के तेल में श्रवसर इतनी मिलावट रहती। है कि विक्नाहट तक नहीं रह-जालो। दूधवाले तो कभी कभी दुगना या तिगुना तक पानी मिलावे ह, यहाँ तक-कि दूध का मीठापन तक निकल-जाता-हैं। इससे उनका श्रपमान होता है श्रीर यही उनके दाधरव की निशानी है। ऐसे कामों के लिए भी श्रवसमन्द नहीं वहा-जा सकता। श्रगर वे ऐसा न दरते तो श्रायह श्रपने जीवन को सुखपूर्वक-विता सकते तथा धनपूर्य श्रीर कहता रहित पना सकते।
- श्चित्त मनुष्य को इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि पराजय तथा अपकीर्ति न हो चिरित्र निरमञ्च तथा निष्पाप बना रहे, दुरजन से पचा रहे तथा सञ्जन का साथ हो। इससे मनुष्य आबीदन सुखी रह सकता-है। उनको दूसरों के साथ उपकार तथा इनकाफ करना चाहिए।
- ए. तुम्हारा हर वक्त पाहर रहना हमें नापसन्द है। यह तुम्हारी प्रतिदिन की आदत सी हो-गई-है। पश्माश तथा नालायकों का समागमन हो गया है। यह चिरकाल तुम्हारे जीवन-यात्रा की सफत होने से रोकेगा। इसके कारण तुम सभी से हुष्कर्म में फंस गये और तुम्हारी आदत कुचाल की-पड-गई है। अब न तुम पेट भर खाते हो, न तुमकी सहांत्रों का ख्याल है। हर रोज वस हमजोलियों के साथ फिरा-करते हो। यदि तुम यथाशक्ति अपने को इन कमवख्तों से दूर रखने का प्रयत्न न करोगे, तो तुम्हारा हाल वेडाल हो जायगा, तुम कमज़ीर हो लाक्षोगे और विकल रहोगे वा वाडायदा कुलाँगार की तरह फिरा-करोगे।

# दूसरा भाग

# आगे बढ़े हुए छात्रों के लिए

[ श्रव तक जो कुछ आपने पढ़ा है उसका अच्छा अभ्यास करने पर आपकी गित कम से कम ११५-१२५ शब्द प्रतिम्मिनट की अवश्य हो जायगी। चाहे किसी स्थान पर कैसा ही शब्द क्यों न बोला जाय आप उसको सरलता से लिख लेंगे। हमारा उद्देश्य यह है कि हिन्दी के सारे शब्द केवल दो वण और ऑकड़े आदि के प्रयोग से ही लिखे जा सकें। इसलिए हिन्दी और उद्दे के करीव १०,००० (दस हजार) शब्दों को मथने के पश्चात् जिनकी रेखा दो वणों से बढ़ती थी उनके संजिप्त-संकेत बना दिये गये हैं। दूसरे भाषा के प्रचलित वाक्यों को भी एक साथ लिखने के नियम तथा एक वृहत सूची आगे दो गई है। इनका अच्छा अभ्यास कर लेने पर आपकी गति फौरन ही १५० शब्द प्रतिमिनट पहुँचेगी।]

# कुछ विशेष नियम

१. जब व्यारभ, धीच या चंत में दो 'शर एक साथ 'पार्चे तो दोनों एक के बाद दूसरे गुर बना कर लिये जा सकते हैं। पहला पृत चपने स्थान पर लिया जाय दूसरा एन स्विधानुसार हिसी तरफ भी लिया जा सकता है। जैसे नं० १ चित्र नीचें

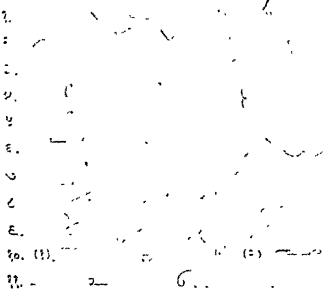

१—सुत्ताना, मुशोभिन, शशक, कोशिश, जासून २. '६' वृत के बाद 'स' वृत श्रीर 'म' वृत के बाद '६' वृत भी इनी प्रकार निये जा सकते हैं। यहाँ भी पहला वृत यथास्यान होगा। यूसरा श्रीर तीसरा वृत किसी तरफ भी तिखा जा सकता है। बीच की मात्रा का विचार नहीं किया जाता। जैसे — नं० २ चि० पृ० १६१

२- महसूस मसेहरी बहस इतिहास ईवामसीह

3. तवर्ग के अंबर अंत में 'म' के पश्चात् कभी कभी ऊपर भी तिखे जाते हैं। जैसे—नं० ३ चि० पृ० १९१ 3— नामजद समा

8. यदि 'सं' वृतं से छोटा वृत जिसमें वृत के वीच की जगह करीव १ निकत सी जावे आरंभ में लगा दी जाय तो 'सन्' श्रीर वीच में लगा दी जाय तो 'अनुस्वार' की मात्रा पढ़ी जाती है। जैसे—नं० ४ चि० पृ० १६१

४— संरेह संतोष धन्या

५, 'स' वृत के बाद 'र' आँकड़े के व्यंजन आगर न मिलें तो 'स' वृत को बढ़ा कर मिला सकते हैं। जैसे—नं ० ५ चि० पृ०्१६१

५— संतोषप्रसाद निष्कर्ष

- ६. 'श्र' की मात्रा न्यंजन, वृत या श्राँकड़े के पहले एक मोटे लम्बाकार डैश के रूप में जोड़ी भी जा सकती है। जैसे—नं० ६ चि० पृ० १६१
- ६— त्राज्ञा साधारण त्रसाघारण प्रसन्त त्रप्रसन्न ७. 'ई' की मात्रा त्रम्त में इंस प्रकार भी जोड़ी जा सकती है। जैसे—न०७ चि० पृ० १६१

७— कीली पीली नीली =. जब 'व' में 'ह' को लगाना हो तो 'स' वृत की तरह लगाते समय पहले एक डैश सा लगा दो। जैसे—नं० = चि० पृ० १६१

६— हवालात हवलदार हवादार हवन .. यदि 'स्त' का घाँकड़ा सरल रेखाचों के चादि या

अन्त में क्रमशः 'र' या 'न' के स्थान पर श्रावे तो ये

'स्त' आदि को सूचित न कर 'फ़' को सूचित करेगा। जैसे—नं० ९ चि० पृ० १६१ तरफ शरीफ फुरसत फुरेरी [ नोट—तरफ का शब्द-चिन्ह चन चुका है ]

१०. श्रेंप्रेजी शब्दों में श्रद्धे की काम में लाने से श्रंत में 'ट' के श्रतावा 'ट'. भी लगता है श्रीर ये श्रत के 'न' श्रॉकड़े के बाद पढ़ा जाता है। जैसे—नं० (०—(१) चि० पृ० १६१ काउन्ट मेन्ट लेन्ड श्रीर इसी तरह श्रमेजी शब्दों के श्रंत में दुगने संवेतों के बनाने से 'टर' 'डर' के श्रतावा 'चर' भी लग जाता है। जैसे—नं० १०—(२) चि० पृ० १६१ एप्रिकलचरिस्ट

११. 'क फ्रोर ल' में 'ब' इस प्रकार भी लगता है। जैसे—नं०११ चि०पृ०१६१ वक वल

वर्णाचरों से फाटने पर नये शब्द

भाषा में संस्थाओं, पदाधिकारियों, सभा या सिमितियों के छुछ ऐसे नाम आते हैं जिनका प्रयोग एक तो चहुतायत से होता है और दूसरे इसके साथ के शब्दों को पढ़ते ही पता लग जाता है कि दूसरा शब्द क्या होना चाहिए। ऐसे शब्दों को पूरा न लिख कर विकि जिनके साथ यह आते हैं उनको इन शब्दों के प्रथम वर्णाचर से काट देते हैं और यदि काटना सुविधाजन क नहीं होता तो साथवाले शब्द के पहले या बाद में जितने पास हो सकता है लिख देते हैं। इन वर्णाचरों को पहिले लिखे या काटे जाने पर वाद में पढ़ा जाता है। जैसे—

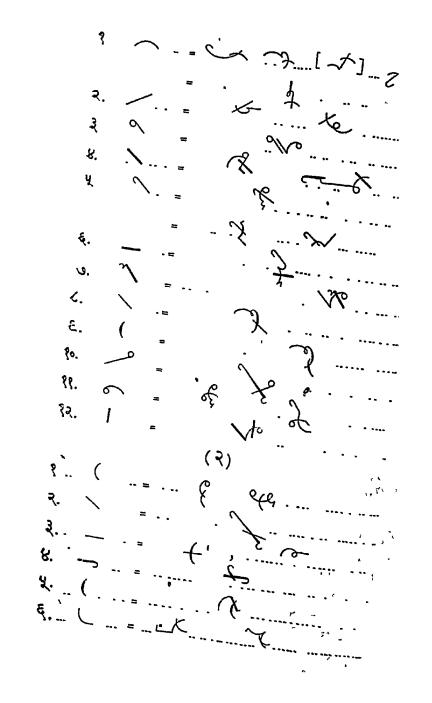

- (म' से मंडल—नरेन्द्रमंडल, मंत्रिमंडल, युवक मंडल" 'मिजस्ट्रेट—डिस्ट्रिक्ट मिजस्ट्रेट
- २, र (ऊ) से प्रारंभ में राज्य-राजनीतिक, राज्य-शासन
- ३. 'सप्त' से सुपरिन्टेन्डेन्ट—सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस
- थ. व से वैंक, विल—इलाहाबाद वैंक, एम्रीकल्चिरिस्ट रिलीफ विल.
- प्र से परिषद साहित्य परिषद
   स्वारंभ में प्रधान— प्रधानाध्यापक, प्रधानमंत्री
- ६. 'ग' से गवर्नेमेन्ट— प्रांतीय गवर्नमेन्ट
- ७. 'विभ' से विभाग- पुलिस विभाग
- =. 'प' से पार्टी मजद्र पार्टी
- 'द' से दल मजदूर दल
- १०. 'रह' से रहित प्रभाव रहित
- ११. 'सम' से समिति साहित्य समिति, परीचा समिति
- १२. 'ड' से डिपार्टमेंट पुत्तिस हिपार्टमेंट ( २ )

इसी तरह विशेषण या भावताचक संज्ञा वताने में भी इस नियम का पालन किया जाता है। जैसे—चित्र वॉए तरफ

- १. 'त' से श्रात्मक सत्तात्मक, संशयात्मक
- २. 'प' से उत्पादक प्रभावोत्पादक
- ३. 'क' से इक 🗕 दैनिक, मासिक
- 'गन' से गण वालकगण
- प्. 'द' से दायक लाभदायक
- ६. 'श' से श्वरीय श्रखिलेश्वरी, मातेश्वरी

## वाक्यांश

वाक्यांश से इसारा वाक्य के उन श्रंशों से प्रयोजन हैं जो किसी पूरे वाक्य के बोलने में श्राधिकतर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कुछ शब्दों के लिए जो वाक्य में बार वार दिखाई पड़ते हैं विशेष संकेत निरधारित किये गये हैं श्रीर उन्हें शब्द-चिन्ह कहते हैं, उसी प्रकार वाक्यांशों के निरधारित चिन्हों को वाक्यांश-चिन्ह कहते हैं। इनको सममकर बनाने का श्रम्यास कर लेने से लेखकों की गति में पर्याप्त बुद्धि प्रारम्भ हो जाती है। कम से कम १५ शब्द प्रति मिनट बढ़ जायगी। नियम श्रीर उदाहरण श्रागे दिये जाते हैं। यह नियमानुसार दो एक श्रम्यों को लोग कर बनाये जाते हैं।

#### कुछ जुट शब्द

#### ( १ )

हिन्दी में कुछ ऐसे जुट-शब्द हैं जो प्रयोग में तो एक साथ आते हैं पर अर्थ में विजकुल भिन्नता रहती है जैसे—स्मादि-श्रांत, क्रय-विक्रय, श्रादि । इनको विपरीतार्थक शब्द कहते हैं।

इनके लिखने का ढंग यह है कि पहला शब्द तो पूरा लिखा जाता है पर दूसरा शब्द पूरा न लिखकर उसके पहले व्यंजन से पहले लिखे हुए शब्द को काट देते हैं जैसे अगर आकाश और पाताल लिखना है तो आकाश को पूरा लिखकर उसे 'प' से काट देने पर वह आकाश-पाताल पढ़ लिया जायगा दिखिये अगले चित्र का पहला शब्द । ( 839 )

#### ( १६८ )

#### [ नं० १ चि० पृ० १६७ ]

| ₹.          | श्राकाश-पाताल         | ₹.          | जीवन-मरण             |
|-------------|-----------------------|-------------|----------------------|
| ₹.          | शत्र-मित्र            | ૪.          | स्री-पुरुप           |
| X.          | दिन-रात               | ૬.          | लाभ-हानि             |
| J.          | શુમ-થશુમ              | ć           | धर्म श्रधर्म         |
| ٩,          | न्याय-श्रन्याय        | <b>१</b> ၁. | चर-श्रचर             |
| ११.         | <b>र</b> चित-श्रनुचित | (२.         | स्रोच-वि <b>चा</b> र |
| १३.         | खेल-कूद               | १४.         | मह-पट                |
| <b>१</b> ٤. | नट-खट                 | १६.         | जय-पराजय             |
| Şø.         | खटपट                  | १्⊏.        | क्रय-विक्रय          |
| १९.         | मेल-मिलाप             | २०.         | श्रॉधी-पानी          |
| २१.         | स्वर्ग-नर्क           | <b>ર</b> ર. | सुख-दुख              |
|             |                       |             |                      |

कुछ जुट शब्द ऐसे होते हैं कि पहले शब्द में जोर देने के लिए प्रयोग होते हैं और उनके खर्य में भिन्नता नहीं होती जैसे—धीरे-धीरे, जल्दी-जल्दी आदि । इनको अवधारित [अवधारण—Emphasis = जोर देना] शब्द कहते हैं।

यहाँ भी पहले शब्द को लिखकर उसके बाद यह 'S' चिन्ह लगा देने से पहला शब्द दो बार पढ़ा जायगा । जैसे—नं० २ चि० पू० १९७

२-- धीरे-धीरे थो**ड़ा-यो**ड़ा जल्दी-जल्दी बड़े-बड़े

कभी-कभी बीच में कोई विभक्ति या 'ही' आती है और विभक्ति के बाद ही पहला शब्द फिर आता है। ऐसे स्थान पर यह सूचित करने के लिए कि विभक्ति के बाद शब्द दोहराया गया है अगले शब्द के पहले व्यंतन में एक छोटा, सा देश तगाकर शब्द काटा जाता है। जैसे—नं० ३ चि० पृ० १६७

३- सारा का सारा

दिन पर दिन

पर यह सूचित करने के लिए कि खगला राह्य 'दी' के बाद खाया है, पहले शहर के खंत में 'म' गृत लगाकर खगले शब्द का खंतिम ज्यष्टान उसमें मिला देते हैं। जैसे---नं० ४ चि० पृ० १९७

४- इरियानी ही हरियाली

पानी ही पानी

यहां पानी लियकर उसमें उसके पांत में 'स' युत लिया गया है और फिर अगने शब्द का पांतिम छद्दर 'न' मिला दिया गया है।

यह मृत 'हों' के 'त्रजाया 'हा, सा, सी' और फभी फभी 'और' को भी स्चिव करता है। जैसे—ने० ४ नि० पृ० १६७

५— ज्यादा में च्यादा

पम से कम

خ ر م ح ه آخ y \_\_\_ & \_\_\_ 28 . . <u>\</u> \_\_\_ 2 24 24 .... 2 .... Z .... 26. X ... E 2 30. 9 80. L. RC. J.... 88 .... \$2 .... }..... 34. 8. 8. 80. 1 34 ~ 86 B 38. J

# *(* २०**१** ) व<del>ाव</del>यांश—१

| ₹.         | द्योवी है              | १६.            | तितर-वितर         |
|------------|------------------------|----------------|-------------------|
| ₹.         | त्तगती है              | २०.            | प्रात:काल         |
| ₹.         | हो जाती है             | २१.            | घूमधाम से         |
| ષ્ટ.       | होती रहती है           | <b>२२.</b>     | द्यन्य प्रकार     |
| ц.         | त्राती ही रहती है      | २३,            | श्राज प्रातःकाल   |
| ξ.         | यह नहीं है             | ₹૪.            | फल-फूल            |
| <b>७</b> , | यह श्रावश्यक है        | २४.            | बाप-दादा          |
| 5.         | यह देखा जाता है        | <b>૨</b> ૬.    | बाल-बचे           |
| 3.         | यह सुना जाता है        | २७.            | हाल-चाल           |
| १०.        | यह तो निश्चय ही है     | २८.            | <b>इत्तरोत्तर</b> |
| ११.        | चाशा की जाती है        | રદ.            | जाँच-पड़ताल       |
| १२.        | त्राशा नहीं की जा सकवी | ₹0.            | सुख-शांति         |
| १३.        | श्रधिक से अधिक         | ₹₹.            | साथ ही साथ        |
| १४.        | श्रविकाधिक             | <b>રૂ</b> ર.   | हार्थो हाय        |
| १४.        | चाहनेवाले              | ३३.            | एक दूसरे          |
| १६.        | चुपके से               | ₹8.            | एक से अधिक        |
| १७.        | <b>बील-डौ</b> ल        | <b>ક્ષ્</b> ય, | लार्ड तथा लेखी    |
| १≒.        | साफ-साफ                | ે રૂદ્દ.       | भाई तथा बहनीं     |
|            |                        |                |                   |

,( २०२ )

P. - Y. 94 0.0 ۶ . کی . . . و ۵ ٤. ١٠٠٠ ٥٠٠ ١ ·R & -- 56 v. ′ {b. . . ≥⊌. ...} . .

د. \_\_\_\_ .. علا عب E 000 26. L. 90. \ . ... 20. . 1. . . .

११ ७ .२८. र 

الله عقب المع

१५. (. . . ३२ १६.०% ५ ३३ (

80 /Q .. 28.2

# ( २०३ )

# वाक्यांश---२

|            | 7                         |             |                  |
|------------|---------------------------|-------------|------------------|
| ₹.         | बहुत से लोग               | १८.         | सर्वे साधारण     |
| ₹.         | बहुत घच्छा                | 88.         | सर्वे प्रथम      |
| રૂ.        | बहुत ज्यादा               | २०.         | जहाँ-तहाँ        |
| છ.         | सवसे,पहले                 | २१.         | जब तक            |
| ц.         | सबसे बढ़ा                 | २२.         | त्तब तक          |
| ξ.         | सवसे बुरा                 | २३.         | श्रव तक          |
| 9.         | सवसे श्रन्छा              | <b>ર</b> ૪. | श्रव तक तो       |
| ۲.         | एकाएक                     | २४.         | इसके वगैर        |
| .3         | समय समय पर                | २६.         | जिसके वगैर       |
| <b>१०.</b> | षात₁बात मे                | २७.         | <b>उसके वगैर</b> |
| ११.        | भाषण देते हुए             | २८.         | श्रभी तक         |
| १२.        | <del>रत्तर देते हुए</del> | २६.         | ज्यों का त्यों   |
| ₹₹.        | देते हुए कहा              | ३०.         | कम से कम         |
| १४.        | भाषण देते हुए कहा         | ३१.         | च्यादा से ज्यादा |
| १४.        | उत्तर देते हुए कहा        | ३२.         | रावो-राव         |
| १६.        | पहले पहल                  | ३३.         | दिनो-दिन         |
| १७.        | पहले ही से                | ३४.         | दिन व दिन        |
|            |                           |             |                  |

३४. कभी कभी

#### श्रम्यास---५०

श्राशा-की-आती-है कि लाई-भौर-लेडी को श्रधिकाधिक चाहनेवाले श्राज-प्रात:-काल-अपने बाल-बच्चे, साई-बहिन श्रौर बाप-दार्हों को साथ-ही-साथ लिये बड़ी घूम-धाम-से वायसराय भवन में श्राये होंगे। ऐसे समय-में प्रायः यह-देखा जाता-है कि जनता भी श्रधिक से-श्रधिक तादाद में जमा-हो-जाती है। हस-धार-तो यह-सुना-जाता है कि गेट पर एक-से-श्रधिक पहरेदार एक दूसरे को धक्के देनेवाले लोगों को खुपके से तितर-बितर कर देते थे। परन्तु जो डोल-डोल से साफ्र-साफ़ भले श्रादमी मालूम-देते-हैं उन्हें रोकने की श्राशा-नहीं-की-जा-सकती।

इस-समय बहुत से-कोगों ने वार्ड श्रीर लेडी लिंखियगों का फलफूब तथा श्रन्थ-प्रश्नार की चीजों से स्वागत किया। इनका उत्तर देते-हुए जाड महोदय ने कहा कि श्राजकल यह श्रावश्यक है कि प्रातःकाल होते-ही हम देश-विदेश के हाल चाल पढ़े। ऐमी घटनायें श्राये दिन होती-हैं या होती-ही-रहती हैं श्रीर उनकी खबर भी हाथों-हाथ श्राती-ही-रहती-हैं विशेष जाँच-पढ़ताल करने पर पता-लगता है कि संसार की सुख-श्रान्ति उत्तरोत्तर नाश की श्रीर बढ़ती-जाती-है। ऐसी दशा में यह तो-निश्चय-ही-है कि भावी वैदेशिक हलचल में भारतवर्ष बिलकुल जुएचाप नहीं बैठ-सकता।

#### अभ्यास---५१

- (श्र) वैसे तो शहुत-से-छोग राष्ट्रपति की हैसियत से भारत के बड़े-बड़े शहरों में समय-समय पर अमण करते-रहे हैं परन्तु पिएहत जी ने ही सर्व-प्रथम रातों-रात और दिनो-दिन गाँव में घूमकर सय-से- घड़ा और सब-से-अपड़ा त्यानी दौरा किया-है। सर्वसाधारण जनता में पहिले पहिल कांग्रेस का विगुल फूंकने का श्रेय इन्हें दिया जाय तो अनुवित न-होगा। गरीव कियानों ने पहिले-से सिफ जवाहरलाल जी का नाम सुना-था। परन्तु जय-तक वे उनके घोच में नहीं गये-थे तथ तक वे वेचारे न अन्हें समम्पते थे और नकांग्रेस को। पिएत जी की पात वात-में जादू का असर है। अतः इनकी वार्ते सुनकर पहिले तो वे लोग एकाएक बहुत ज्यादा अर्चमे में-पड़ गये थे बाद उन्हें पहिले पहिल मालूम-हुपा-कि अब तक इम अर्थरे में थे। सचमुच मारत हमारा और हम मारत के-हैं। कम से-कम वे समम्पने तो लगे कि स्वतंत्रता हमारा जन्म-सिद्ध-अविकार-है और इसके-धगैर हम पश्चमों से भी खराब-हैं।
- (घ) टंडन जी ने भाषण देते-हुए-कहा कि जहाँ तहाँ मे दिन-य दिन
  म् श्रानेवाकी खबरों से मालूम होता-है-कि श्रागामी युद्ध उपादा-सेज्यादा एक-दो वर्ष दूर है। इसकिए भारत को सब से पहले
  हिन्दू मुस्लिम एकता की चड़ी श्रावश्यकता-है। सब-से बुरा तो
  यह है कि हिन्दू-मुसजमान यह जानते हुए भी श्रमी तक ज्यों का
  त्यों ६६ का नाता पनाये हैं। दूसरी वात-है खादी श्रीर देशी
  माल को ज्यवहार में जाने की। जिसके वगैर हमारे देशी घघे नहीं
  पनप सकते, उसके वगैर हम श्राजादों भी नहीं हासिल कर सकते।



9E ... 7 . 2c. = 5....

# ( २०७ ) े वाक्यांश—३

| ₹.         | जिस समय        | २०.          | इस प्रकार      |
|------------|----------------|--------------|----------------|
| ₹.         | इस समय         | ₹%.          | इसी प्रकार     |
| ₹.         | उस समय में     | २२.          | उसी प्रकार     |
| 8.         | वैसे ही        | २३,          | उस प्रकार      |
| ч,         | जैसे तैसे      | ર૪.          | किस प्रकार     |
| દ્દ,       | इसके वाद       | <b>ર્</b> ષ. | किसी प्रकार    |
| <b>હ</b> . | इसी के वाद     | २६.          | इन सब के       |
| ۷.         | प्रतिदिन       | २७.          | इसी के यहाँ से |
| ٤.         | सदा के लिए     | २८.          | उसी के यहाँ रं |
| ₹o.        | हमेशा के लिए   | २६.          | कर के          |
| ११.        | उनके लिए       | ३०,          | करने से        |
| १२.        | इनके लिए       | ३१.          | करेगा          |
| १३.        | इस सम्बन्ध में | <b>३</b> २.  | कर चुका है     |
| १४.        | रहते हैं       | ३३.          | ×              |
| १५.        | होगा           | રેઇ.         | ×              |
| १६.        | हो गई          | <b>રૂ</b> બ. | कर दिया        |
| १७.        | हो जायगी       | ३६.          | कर दिया था     |
| १८,        | त्रामने सामने  | <i>રૂ</i> છ. | करता था        |
| १६.        | इ्धर-उधर       | <b>ર</b> ે.  | कर देता था     |
|            |                |              |                |

( २०५ ) 9 Le ... 3E ... Jo. 12. <u>/</u>... 20. <u>y</u>... ٧ - ١ . ٩٩. ١٠٠٠ y. .. ~ 23. ~ 6. 1 20 gen. 3 80. mg/ Re. > -. YR. .. SE. of ... 13. 60. 32. V · 84. 8. 2. 86. ds . 28.-21 39. 7. 24. 9.10 86. Wm 36. Co.

# ( २०६ ) वाक्यांश—४

| _           | 4                       |             | ऐसा ही होता है          |
|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| ₹.          | चला करता है             | १६.         |                         |
| ₹.          | चला जाता है             | २०          | ऐसा ही होना चाहिए       |
| ₹.          | श्राम तौर पर °          | २१.         | इसी तरह होना चाहिए      |
| ઇ.          | .एक बार                 | २२.         | रहना चाहता है           |
| ¥.          | कौन सा                  | २३.         | जान लेना चाहिए कि       |
| ξ.          |                         | ₹૪.         | हम लोगों को चाहिए कि    |
| <b>v</b> .  | जाने पाता था            | २४.         | बना देना चाहती है       |
| ς.          | क्या करता है            | २६.         | छोटे-मोटे               |
| ٤.          | इतना ही नहीं            | २७.         | भरण-पोषण                |
| <b>ξο</b> . | इतना ही नहीं वरिक श्रीर | २८.         | षात-चीत                 |
| ११.         | हर तरह से               | <b>ર</b> દ. | एक से ही                |
| १२.         | सब तरह से               | ३०,         | घटा-बढ़ा                |
| १३.         | बहुत तरह से             | ३१.         | कहना-सुनना              |
| १४.         | जन समूह                 | <b>३२</b> . | जवाव तलव                |
| ĝυ,         | जन साधारण               | 33.         | हिन्दू-मुसत्तमान        |
| १६          | जन संख्या               | રૂપ્ટ.      | हिन्दी-सदू              |
| १७.         | जन समाज                 | રૂપ.        | हिन्दी-उदू-हिन्दुस्तानी |
| १८.         | जन्म-भूमि               | ३६.         | हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन  |

#### अभ्यास---५२

कुछ माह पहिचे जैसी रेज की दुर्घटना विहटा में हुई प्रायः वैसाः ही या उससे मी श्रधिक मीपण कायड झाज सुबह वमरीली में हुआ। कहा-जाता-है कि जिस समय जगभग ५॥ वर्जे सुबह बमरौकी स्टेशन पर एक मालगाची लूप लाइन पर ली-गई डस-समय तूफान-मेल के बिये सिगनज न गिराया गया-था । इस-समय घना कुहरा होने के कारण मेल के ढ़ाइवर को कुछ दिखाई न-पढ़ा। जैसे-ही मालगाड़ी रक्रनेवाली थी वैसे-ही तूफान-मेल का श्रामना-सामना होने से दोनों गाहियाँ झुरी-तरह-से तह गईं। फलतः उसी-समय कई श्रादमी सदा के-ित्तये सो गये धौर बहुतेरे इन प्रकार से घायत हो गये कि उनका विवकुत श्रद्धा होना हमेशा-दे-विये श्रतम्य सा ही-गया-है। इस-समय बम्रीती से सर्वप्रथम डिविजनत्त-सुपरिन्टेन्डेन्ट की सूचना कर दी-गई है और वे सब से पहिले घटनास्थल-१र पहेंथे। इसके-बाद खगभग ७ बजे एक रिखीफ ड्रेन वहाँ पहुँच-गाई । तरपरचात् मोटरवार्खी से खबर-मिजने-पर शहर में यह समाचार उसी प्रकार से फैबा जिस-प्रकार से जंगक में स्नाग फैबती है। फिर क्या था। इधा उधर से रवयसेवकों सं दल जिस किसी-प्रकार वन सका उसी-प्रकार पीहितों की सहायता के जिए पहुँचे। इन सबने सबसे पहले सुदी श्रीर घायली को निकालकर आवश्यक प्रवन्य किया। जो सदत घायल थे उनके बिए बारियाँ बुबाकर उन्हें ग्रस्यवान भेजा। इसी-प्रकार जो बच-गये-थे उनके लिये भी यथोचित प्रवन्ध कर-दिया गया । इसी-समय हनारी धादमी इस दर्दनाक दृश्य को देखने भीर यह-जानने-के जिये पहुँचे कि दुर्घटना किस-प्रकार श्रीर किस कारण से हुई। इस-सम्बन्ध-में सरकारी-सोर-से भी बाँच शुरू हो-गई है। जिनकी जान किसी-प्रकार से-भी बच-सकी थी उनके चेहरों की और गीर-करके देखने से मालूम-होता-था कि वे सब अतन्य मक्ति से ईश्वर की धन्य-बन्य सना-रहे-ये।

#### श्रम्यास-५३

काल-चक्र सदा बेरोक-टारु श्रपनी गति से चला-करता-है। संसार की कोई सी राक्ति इसके सम्मुख जरा भी नहीं टिक सकती । कीन पाता-है १ कीन जाता है १ कीन सा आदमी क्या काम करता है १ इन सबसे मानों मतलब होते-हुए भी कुछ मतबब नहीं है । माजृम-होता है कि इस चिताकुत समार में वह पिलकुल चिन्ता-रहित-है। उसे किसी की प्रवाह नहीं परन्तु सबको उसकी परवाह-है। इतना-ही-नडीं सारी सृद्धि, सम्पूर्ण अन समाज जन सरया का जरा भी ख्याक न रखकर हर तरह-से प्रथवा सय-तरह-से मूक बकरी की तरह उसके हवारे-पर नाचता-है। क्या पता कि वह किस समय क्या करता-है ? कौन जानता-था कि आज हमारे पूज्य राष्ट्रपति की मातेश्वरी एकाएक हमसे सदा के-बिये निलग हो-जायँगो । श्रोमती-स्वरूप रानी जन्सम्मि की सच्ची प्रत्री, जादर्श सारतरमणी, जन साधारण की माहा उन कतिवय महिलाओं में से थीं जिनने देश के लिए श्रपना तन मन घन सब कुछ हुँसते हुँसते न्यौद्धावर कर-दिया-है। इसना-ही-नहीं विक सनने प्रपने इक्जीते पुत्र को भी सारत साता की मेंट कर-दिया है। कैया ऋर्व स्याग है १ हमारी माताग्रां-ग्रोर बहिनों को इनके जीवन से शिक्षा प्रहण-करना चःहि रे । उन्हें अच्छो-तरह जान-लेना-चाहिये-कि सिर्फ अपने कुटुम्म का भरण-पोषण श्रीर देख-माल ही उनके जीवन का जवा नहीं-है। बहित देत सेवा अनका ही सर्वेक्टिंग कर्तव्य है। यह सर्वधा सचिन ही-था कि छोटे-मोर्टो की तो बात ही क्या-है बढ़े-बड़े हिन्द-सुवज्ञमान जोगों ने श्राने भेद-मात्र सुजाकर पिज्ञक्क एक सन से शोक श्रीर श्रद्धा-अगः की। सबसुच ऐपे मीके पर तो ऐसा-होता-ही-है अववा ऐवा होना-हो-चाहिये। अब वह समय बान्गया-है जय हम-लोगों को चाहिये कि छाम-लौर पर हिन्दू-सुस्लिम छापछ-में एक हो जावें। व्यर्थ में लहने फगइने, कहने-धनने धीर धर्म के सामलों पह

( २१२ )

8. .... 86. hag. -2. L. 8E. LS 3....Z. . 20. 6... 8. Et 28 10 2 8... Cog ... 28 dog. ٥ .... علا محرف 82. L. RE. No 12. - 20. gop 88.-- } ... -- 38. De --以一、 我 元... 98 ... L 33 La 80 - 20 . . 38 . 8

गरमागरम वात-चीत करने सथा एक-दूसरे से जवाब-तवाब करवाने में जािकनाश करना सर्वेथा हानिकारक-है। हिन्दू महासमा, मुस्विम-बीग, हिन्दी साहित्य सम्मेवान ऐसी भारत-व्यापी संस्थाओं को चाहिये कि वे हिन्दू मुसवामान, हिन्दी-उर्दू श्रीर हिन्दी-उर्दू हिन्दुस्तानी के म्झमेवों में म पढ़ स्वतंत्रता के मैदान में एक होकर उत्तर आयें।

#### वाक्यांश--- ध

|             | ***                |             | •                         |
|-------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| ₹.          | मामूली तौर पर      | १८.         | जो कुछ किया है            |
| ₹.          | जितने समय के लिए   | १६.         | रुहा जा रहा था            |
| ₹.          | किये जाने योग्य    | ₹0,         | जहाँ तक हो सके            |
| 성.          | होने या न होने से  | २१.         | मुक्तको यह कहना <b>है</b> |
| ધ.          | जब चाहो तब         | ₹°.         | पहले ही कहा जा चुका है    |
| ξ.          | संदेह नहीं है      | २३.         | जैसा पहले कहा जा चुका है  |
| ७.          | हो गये होते        | ર૪.         | श्रव हमें मालूम हुआ है    |
| 5,          | कह सकती है         | २४.         | तुमने समम लिया है         |
| ٤.          | ऊपर कही गई         | રદ્દ.       | तुमने देख लिए हैं         |
| ₹0.         | सारांश यह है       | २७.         | क्या तुम बता सकते हो      |
| ११.         | रहने वाले हैं -    | २८.         | क्या तुम कह सकते हो       |
| १२.         | कहा जाता है        | રદ          | कुछ नहीं हो सकता          |
| ₹₹.         | कहीं ऐसा न हो      | ३०.         | हो ही कैसे सकता है        |
| १४.         | थोड़े दिनों के बाद | ३१.         | <b>M</b>                  |
| <b>१</b> ५. | कोई नहीं है        | <b>રૂર.</b> | कह देना चाहता हूँ         |
| १६.         | कोई आवश्यकता नहीं  | है ३३.      |                           |
| ₹७.         | एक तो यह है ही     | ₹४.         | सवसे बड़ी बात यह है कि    |
|             |                    |             |                           |

( 38% ) 8. dag 16...alg. 2. 3 F..... 18. 060 8. 000 20. 3. 5. 5 8. 1.80 st. 2.6 4 egg = 35.864 E. Lane 23. 1.24. 4. .... 8 - 28. - 5 c. 466. 24 reve E. 2009 24. 26 80. Nov - 20. 3 82. They - 26. 169 13 m/ 30 regs 88 m/s - 38 x2 x 84. in 2- 22. if りも、ニーグ・・ 私でる。 "he L 36. Pol \_

#### वाक्यांश---६

- १. जैसा पहले कह गया था।
- २. मैं तो पहले ही कहता था।
- ३. समर्थन करते हुए कहा।
- प्र. उपस्थित करते हुए कहा।
- ४. करते हुए कहा कि।
- इ. जैसा कि इस ऊपर कह चुके हैं।
- अवश्यकता नहीं माल्म होती।
- च. चक्दत नहीं मालूम होती।
- यह दो ही कैसे सकता है।
- १०. अब कुछ समय तक।
- ११. बड़े गौरव की बात है। १२. इमारे लिए बड़े गौरन की बात है।
- १३. हमारा यह प्रयोजन था।
- १४. हमारा यह प्रयोजन है।
- १५. इमारा यह प्रयोजन नहीं है।
- १६. हमारा यह प्रयोजन नहीं था।
- १७ ज़ेसा पहले कहा जा चुका है।
- १८ सर्वे सम्मिनि से पास हुआ।
- १६. सर्वे सम्मति से स्वीकृत हुआ।
- २०. मैं इस प्रस्ताव का श्रानुमोदन करता हूं।
- २१. में इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।
- २२. मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ।
- २३. सुमे यह निश्चय हो गया है।
- २४. क्योंकि धगर ऐसा हुआ तो।
- २५ इमारी समम में नृहीं आता।
- २६. कुछ समय के ही लिए सही।

२७. इस बात का ध्यान रखना चाहिए।

२८. यदि यह मान भी लिया जाय।

२६. परंतु साथ ही यह भी कहा जा सकता है।

३०. मुक्ते यह सुनकर प्रसन्नता हुई।

३१. मुक्ते यह जानकर प्रसन्नता हुई।

३२. मुक्ते यह जानकर दुख हुआ।

३३. मुके यह सुनकर दुख हुआ।

३४. संभापति महोदय तथा भ्राप्तगण ।

ृ नोट-वाक्यांश के पूरे शब्हों के जिये देखिये 'हिन्दी-संकेत-जिपि वाक्यांश कोष']

### अस्वास--५४

शिक्षा की प्रगति और देश की बेकारी को मामूली-तौर-पर देखकर कहा-जाता-है कि पढ़े-जिखे युवकों की दशा प्रच्छी हो-ही-कैसे-सकती-है। एक तो शिक्षित युवकों की भरमार और दूसरे व्यापार, उद्योग-धन्धों और नौकरी की गिरी-हाजत वेकारी की भारी जटिज समस्या बनाये हैं। एक तो-यह-है-ही दूसरी खेती की चरवादी याने ६० प्रतिशत कि यदि खेती तथा देशों के वादादी याने ६० प्रतिशत कि यदि खेती तथा देशों व्यापार श्रादि में किये जाने योग्य सुधार शीप्र न-किये गए तो ऐसा-न-हो-कि कुछ-दिनी-के-बाद देश में श्रातंकवाद की जहर उठ-पदे। इसमें-संदेह-नहीं-है कि काँग्रेसी मंत्रि-मण्डजों ने जो-कुछ-किया-है वह जहाँ-तक-हो-सका-है किसानों की मजाई के जिए किया है और इसमें संदेह करने की कोई-श्रावश्यकता नहीं है-कि जितने-समय-के-जिए ये नियुक्त किये-गये हैं यदि उतने समय तक रह गये तो देश के बड़े-बड़े सवाज हज-करने-का भर-सक प्रयत्न होगा।

श्राजकत सिर्फ शिक्षा के होने-या-न होने-से खास मतलब नहीं

किन्तु सब-से-बड़ी बात यह-है-कि प दे-जिले जोग बेकार न बैठने पावें। क्या हम-नहीं कह-सकते कि बेकारी का सम्बन्ध देशी ज्यापारादि से हैं जिसकी जिम्मेदारी सरकार पर बहुत-श्रिषक हैं ! क्या हम नहीं-कह-लक्ष्ते कि विदेशी सरकार से इस विषय में कुछ नहीं-हो-सकता। यथार्थ में मैं कह-देना-चाहता-हूं कि हमारे श्रीवोषिक श्रीर ज्यापारिक पतन का कारण हमारी सासता है। श्रतः सब-से-बड़ी-बात-श्रह-कि देश स्वतंत्र हो। यदि तुमने जापान की उन्नति को देल-िचया-है, जर्मनी के स्थान को समक्त ज्ञिया-है तो क्या तुम-कह-सकते-हो कि दासता की विद्यों से मुक्त भारत-मी-देश की वेकारी, श्रशिक्षा श्रादि छोटे-छोटे सवालों को हव न-कर सकेगा।

श्रतः जैसा पहिले कहा-जा-जुका-है, हमारी सब-से-बड़ी श्रीर जटिज समस्या स्वतंत्रता है। सारांश-यह-है कि देश स्वतंत्र होने-पर हमारे सारे राष्ट्र प्रश्न श्राप-से श्राप हल-हो-जायँगे।

#### अध्यास--- ५५

प्रोफेसर मोहनलाल जी ने कालेज-यूनियन की समा में खी स्वतंत्रताका प्र स्ताव-उपित्यल देशते हुए कहा— समापित-महोदय तथा- आतृगण-श्रीर- विहानों— 'जैसा पहिले-कहा जा जुका-है "श्री स्वतंत्रता" वहा ही महस्वपूर्ण विषय-है। खी छीर-पुरुष समाज की इकाई के पी आवश्यक श्रंग-हैं। कोई भी समाज या देश तभी सहस्र श्रीर सुर्ख गठित हो सकता-है जब ये दोनों श्रंग एक समान उन्नत-हों। फिर हमारी समस-में-नहीं-आता कि हम अपने एक हिस्से को कमजोर स्वकर अपनी सन्दर्ण उन्नति कैसे- कर सकते-हैं। इतने वर्ष के श्रनुमव श्रीर श्रम्थयन के बाद तो सुन्मे-यह निश्चय-हो-जुका है कि जब-तक हमारी माताएँ-श्रीर-बहिनें पुरुषों की तरह सुनिश्चिता श्रीर स्वस्थ न होंगी तव-तक समाज तथा देश की यथार्थ-

उजति न-हो-सकेगी । हमें-यह-सुनकर-दुख-होता है कि कुछ पुराने विचार के जोगों को देवल लड्कों की शिक्षा की श्रावरयकक्षा मालूम-होती-है किन्तु जब्कियों की शिक्षा की कतई ज़रूरत नहीं मालूम-होती। परन्त जैसा-कि-हम-अपर-कह-चुके हैं स्त्री-पुरुप समाज के दो श्रावश्यक श्रंग-हैं. एक ही गाड़ी में दो पहिये हैं। श्रत: हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि समाजरूपी गादी को सुचारुरूप से चलाने के िबये दोनों पहियों का एक सा ठीक रखना परमावश्यक-है। यह-हो-ही-कैसे-सकता-है-कि एक चाक दृढा हो फिर-भी गाड़ी ठोक चले ? यदि-यह मान-भी निया-जाय कि स्त्रियाँ पुरुषों की श्रपेक्षा कमजोर रहती हैं परन्तु-साथ-हो-साथ-यह-भो कहा-जा-सकता-है कि यदि उन्हें यथोचित शिक्षा मिले तो वे प्रत्यों की कठिनाइयों में सच्ची सहायता कर सकती-हैं एवं बड़ी श्राविक गुरिययाँ हल-कर-सकती-हैं। यह प्ररुप का स्वार्थपरता-है कि वह उन्हें डज़त-नहीं-करने देता क्योंकि श्रगर ऐसा हुआ तो वह उन्हें श्रपनी कडपुतली बनाकर न-रख-सकेगा । श्रव सुक्ते यह जानकर-प्रसन्नता-हुई-है-कि शिक्षित वर्ग इस बात को समक्त गया-है । हमारे-क्रिये-यह गौरव-की-बात-है कि हमारे शहर में ऐसी कई कन्या-पाठशालाएँ खुळ-रही-है-जो कुछ समय-तक-ही-नहीं वरन बहुत समय के-लिये समाज की सेवा-करेंगी । मैं-तो-पहले-ही कहता-था कि स्त्री-शिक्षा देश के-लिये बढ़े महत्वपूर्ण श्रीर गौश्व-की-वात है। क्योंकि इससे ही स्त्री-स्वतंत्रता के श्चान्दोवन की प्रगति मिलेगी।

इसके-बाद एक महाराय ने साई होकर कहा कि मैं भाएके-विचारों यानी श्रापका-हर्य-से-स्वागत-करता-हूँ श्रीर साथ ही आपके-प्रश्ताव-का-समर्थन-करता-हूँ। दूसरे सज्ज्ञन ने कहा मैं आपके-प्रश्ताव-का अनुमोदन-करता-हूँ। फिर वोटिङ्ग होने के बाद सजापित-महाशय ने कहा कि यह-प्रश्ताद-सर्व-सम्मति से स्वीकृत-हुआ-प्रथवा सर्व-सम्मति-सेणास-हुआ। साधारग्य-संचित्त-संकेत

( 990 ) 88-----§Ä'⁻─∫ '' ١٤٤. . كيد . 

### ( २२१ )

# साधारण-संचित्त-संकेतं

# ( १ )

| १. अत्याचार            | श्रनुभव         | श्रसभ्य             | श्रसम्भव         |
|------------------------|-----------------|---------------------|------------------|
| २. सम्भव               | <b>श्रमंख्य</b> | श्रघ्याय            | <b>ऋनुपस्थित</b> |
| ३. श्रसवाव             | श्रारम्भ        | वतौर-नमूना          | <b>उपस्थित</b>   |
| <b>४.</b> उद्योग-घन्धा | कपड़ा           | कदाचित              | कदावि:           |
| ५. क्योंकर             | कहा <b>वत</b>   | क्रमशः              | कम्पनी           |
| ६. काफी                | कामयाव          | खजानची              | खजाना            |
| ७. गम्भीर              | प्रन्थ          | प्रन्थकार           | गायव             |
| ८. गिरफ्तार            | गिरफ्तारी       | चपटा 🕳              | चमच              |
| ६. तकलीफ               | चाल-चलन         | प्रतिशत             | प्रत्यच          |
| १०. प्रतिद्वविता       | पवित्रात्मा     | प्रियवर             | पालनहार          |
| ११. पवित्रताई          | पतित्रता        | वेवकूफ              | वेकुएठ           |
| १२. भयानक              | भयङ्कर          | भत्तमनस्री          | भारतवर्प         |
| १३. मधु-मक्खी          | सनमाना          | संयोग               | मग्डप            |
| १४. रंग-विरंग          | राम राम         | राज-सिहास           | न लगभग           |
| १४. लाभदायक            | लिफाफा          | वंशावली             | व्यायाम          |
| १६. वादविवाद           | वादातुवाद       | विद्याभ्या <b>स</b> | शायद             |
| १७. शिष्टाचार          | स्वमुच          | सन्मुख              | समीप             |
|                        |                 |                     |                  |

### श्रम्यास-५६

संसार की करीव़-करीव सभी लाभदायक वस्तुएँ अव भारतवर्ष / में भिलती-हैं। उद्योग-धन्धे नें भी श्रव यह आगे बढ़/ रहा है। यहाँ-के कुशल मंथकार हर-एक विषय-पर / प्रन्थों को लिखकर प्रकाशित करा-रहे-हैं। स्त्रियों का आदर्श/भी बहुत ऊँचा है। वे बढ़ी भलीमानस और पतिव्रता-/ होती हैं।

कुछ ऐसे वेवकूफ भी-हैं जो अयानक-से / भयानक काम-करने-में भी शायद न हिचकें । वे किसी / के खजाना को गायव कर देना, खजानची को तकलीफ देना, / किसी पवित्रात्मा की छातुपस्थिति या उपस्थिति ही में उसका सारा / माल असवाब, कपड़ा-तत्ता धादि को उड़ा देना, मनमाना काम-/ करना, मधु-मिक्खयों के पीछे पड़ना, छात्याचार करना ही अपना/ धमें समफते हैं।

ऐसे आदमी आरम्भ में चाहे सम्भव श्रसम्भव / कार्य करके कामयात्र हो लें पर अन्त में गिरफ्तारी से / कदापि नहीं बच-सकते गिरफ्तार होते-ही-हैं। सुख-दुख / का तो यह अनुभव करते-ही-हैं पर ऐसे असभ्य / होते हैं कि किसी भी समाज में इनका-रखना ठीक-/ नहीं।

यहाँ विद्याभ्यास के लिए विद्यालय हैं तथा व्यायाम के-/ लिए व्यायाम-शालाएँ हैं जिसमें शिष्टाचार तथा सदाचार की शिक्षा / दी जाती है।

पालनहार ने हमारे देश को सचमुच किसी / वैक्कण्ठ से कम नहीं बनाया । इसके संमुख बड़े र राजसिंहासन / भी कदाचित ही ठहर सकें।

प्रतिद्विन्दिता के समीप कभी-त-/ जाता-चाहिए। इनका परोच्च-रूप से चाहे जो फज हो / पर प्रत्यच्च रूप से तो मुक्ते एक प्रतिशत लोगों से / भी मिलने का संयोग नहीं-हुआ जिन्होंने इसकी तारीफ की / हो।

प्रियवर एक-एक रंग-विरंग मरहा वनान्त्रो जिसमें पगपग / पर हर-एक कोने में काफी मोटे अन्तरों यें राम / राम जिलवा दो।

तिखो—चपटा, चमच, चात-चत्तन, श्रध्याय, श्रसख्य, कहावत, / क्रमशः, गभ्भीर, तिफाफा, वंशावती ।

२६४

२२४ ) ( ••• €. ··d. . ₹o. **१**१ १२. १३. \_ عري ١١٤ 84. G. ~Y.

### ( २२५ )

( २ श्रनर्थ चुपके जनम चुपचाप ٧. जीवका जायदाद जन्म स्थान जीव-जन्तु ₹. तवियत **डगमगाना** मुड मंडा ₹. तहकीकात तद्नन्तर तत काल तत्पर 8. द्फ्तर दुंडवत थरथर तिरस्कार ¥. नमस्कार दुष्टात्मा दुष्टवा ६. दुईशा निमंत्रण **नियमाव**ली नाचरंग नमृना v. प्रयम पंचायत नीजवान निस्संदेह सर्वव्यापी स्वयंसेवक सहज प्रणाम ٤. सस्कार समाचारपत्र सम्मिलित स्वयंवर **ξο.** हर्गिज हिम्मतवर संचेप सायंकाल ११. ट्रॉसफर पूववत शक्तिशाली होनहार १२. पत्रव्योहार दृष्टिकोण छापाखाना वंदरगाह १३. वंदेमातरम् श्चस्वाभाविक वास्तविक स्वाभाविक १४. श्राश्चर्यजनक ईसामसीह स्वभावतः हप्टान्त શ્ધ. निरवाचन संवाददाता निरवाचक १६. प्रचलित विचाराधीन इश्तिहार मनोरंजक नेस्तनावूद वायुमंडल जनम मृत्यु स्वरित श्रामंत्रण १५

#### श्रभ्यास--- ५७

एक होनहार नवजवान के लिये अपने देश की सेवा करना / प्रथम कर्त्वय है। सच-तो यह-है कि यदि इसने अपने / जन्म-स्थान का मंडा ऊँचा-न-किया तो इसका / जन्म ही व्यर्थ है। ऐसा-कार्य-करने-में चाहे सारी / जायदाद या जीविका जाती-रहे, पर दृद्गा को न छोड़ना / चाहिये। ऐसा कार्य्य वे ही कर सकते हैं जो कि / शक्तिशाली और हिम्मतवर हैं।

किसी दुष्टात्मा को केवल प्रणाम या / दंगडवत करने या उसके सामने थर-थर काँपने से काम / नहीं चलता। ऐसा करने से तो अपनी दुर्दशा होगो, वह / तो अपनी दुष्टता से हरगिज न बाज आयेगा। उनके साथ / दृढ्वा और कठोरता का व्यवहार होना चाहिये।

छापेलाने में समाचार- / पत्र तथा इश्तिहार आदि सभी चीर्जे छपती हैं। समाचार-पत्रों / में खबर भेजनेवाले को सम्वाद-दाता कहते-हैं। ये अपने / दफ्तर को देश का सारा हाल संस्पेप में भेजते हैं।/

किसी भी दृष्टिकोण से देखिये भारत के-लिए एक / ऐसे स्वयंसेवक-दल की बड़ी आवश्यकता-है जो कि चुपचाप / परन्तु दृढ़ता के साथ प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक उसकी / सेवा में तत्पर रहे, चुपके न बैठे। यह गाँवों में / पञ्चायत कायम-करा सकते हैं; उनके फखजों को फ़ुन्ड-के-/ फ़ुन्ड घूमते हुए जीव-जन्तु से रचा कर-सकते-हैं / तथा उनको नाच-रंग खुरी आदतों से बचा सकते हैं। / ये लोग बड़ो-कड़ी तिवियत के होते हैं; आफत का / सामना करने में जरा भी नहीं डगमगाते, वड़ी तत्परता से/ तत्काल ही उसका सामना करते-हैं। ये किसी का तिरस्कार/ नहीं-करते, विल्क नम्रता-पूर्वक नमस्कार-करके-ही वार्ते करते-/हैं।

यही-नहीं यह किसी सभा-सोसाइटी छादि की नियमावली / बनाने, किसी बात की तहकीकात करने, निर्वाचन के लिए निवा-चकों / को सूची तैयार करने में भी सहायता-देते-हैं।

वन्दे-मातरम् / गान हमारा जातीय गान है। इसे सर्वव्यापी वनाना हमारा कर्त्तव्य है। इसको प्रचित्तत करने में चाहे जो किताइयाँ उठानी पड़े / सबको खुशी खुशी मेजना-चाहिये। ये-किसी-के लिये भी / बिल्कुल ही अस्वाभाविक होगा कि वह इसके गाने में सिन्मिलित / न हो। इसको स्वरित्तत रखने मे ही दमारी भलाई-है। / ( २२५ )

ર g Ê ξo , 89 १२ १३ ЯЯ १६

## ( २२६ )

# संचिप्त-संकेत

## ( )

| ₹.        | संगठन      | कार्य्यवाही  | महापुरुष            | दिलचस्पी          |
|-----------|------------|--------------|---------------------|-------------------|
| ٦,        | तजवीज      | मातृभाषा     | लेखक                | जयजयका <b>र</b>   |
| ₹.        | मन्त्री    | दृढ़         | दृढ्-विश्वास        | प्रतिष्ठित        |
| 8.        | वैमनस्य    | वतमान        | शुभागमन             | परिच्छेद          |
| ٠,        | पारसपरिक   | दिग्दर्शन    | श्चंत्येष्टि-क्रिया | निष्पच            |
| Ę,        | साहित्य    | भोज नात्तय   | दरिद्र              | समर्थक            |
| <b>9.</b> | समरथन      | एम. एल. ए    | स्तम्भ              | स्याग             |
| ς,        | सर्वनाश    | प्र गतिशील   | गौरवसय              | सार्वजितक         |
| ٩.        | सर्वोत्तम  | व्यवहार      | ञ्चकाश              | उत्साह-पूर्वेक    |
| १०.       | राजनीतिपटु | ता सहयोग     | <b>असहयोग</b>       | श्राडम्बर         |
| ११.       | खुशामद     | सम्मानाथ     | महामहोपाध्याय       | स्वतंत्रतापूर्वेक |
| १२.       | सेकेटरी    | ंनियमानुसार  | विचा <b>रा</b> थे   | त्यागपत्र         |
| १३.       | फाइनेनशत   | विज्ञप्ति    | भूमध्यसागर          | कम्यूनिसम         |
| ₹४.       | समाजवादी   | साम्राज्यवाद | लोकतन्त्रवाद        | पश्चाताप          |
| १४.       | नामंजूर    | मंजूर        | मुखतितफ             | कोषाध्यत्त        |
| १६.       | जान-पहिचा  | ान सहानुमूति | महकमा               | सिलसिलेवार        |
| શ્હ.      | मतसंप्रह   | नियमानुकूल   | मातृभूमि            | पत्रसंपादक        |

### श्रभ्यास-५८

श्राजकल प्रगतिशोल राष्ट्रीयतावादा सारे राष्ट्र का एकीकरण और दृढ़संगठन/के विचारार्थ हिन्दी-सदू के वर्तमान पारस्परिक वैमनस्य की अन्त्येष्टि-किया/करने में बड़ी दिलचस्पी से उत्साह-पूर्वक बिना अवकाश के/लिये लगातार काम-कर-रहे-हैं। हपं-की-बात-यह/-है कि बड़े-बड़े महामहोपाध्याय, मातृभाषा श्रीर मातृ-भूमि/ के सेवक, प्रतिष्ठित लेखक, पत्र-सम्पादक, बहुतेरे राज-नीति-पदु-एस-एत.-ए. / श्रीर महात्मा-गान्धी भो इनकी नीति का हृदय-से-समर्थन/-करते-हैं। हमारे मुसलमान नेता-गण तो इसके पक्के समर्थक/ हैं तथा अन्य प्रगतिशील मुसलमान भी इस स्क्रीम से पूर्ण / सहातुभूति रखते हैं । इतना हो नहीं, भिनन भिनन राजनैतिक विचार-शोत / लोग-मी राष्ट्र भाषा की आवश्यकता महसूस करते-हैं। आज देश / में कम्यूनिस्म, फैसिसिडम, समाजवाद, लोकतंत्रवाद, श्रीर साम्राज्यवाद श्रादि भिन्त-भिन्न दृष्टिकोग्ग-/रखने-वाले-भी इस बातको नामंजूर नहीं-कर-सकते-/िक हिन्दुस्तानी की तजवीज का विरोध करने से भविष्य में/ देश को परचाताप के कडुवे फल श्रवश्य ही चखते-पड़ेंगे/। देश को एकता के सूत्र में बॉघने का यह भी सर्वोत्तम / उपाय है कि हम हिन्दी-उर्दू के मागड़े को समूत / नष्टकर साधारण हिन्दुस्तानी को साबैजनिक भाषा बनावें ऋोर व्यवहार में / लावें। कुशल ं राजनीतिज्ञ तो श्रसहयोग के जमाने के पूर्व ही/ से राष्ट्र भाषा की श्रावश्यकता सममते-थे। वे जानते-थे कि/राष्ट्रीयकरण करने-के-

लिये भारत ऐसे वहुभाषी देश में/ राष्ट्रभाषा के निर्माण का प्रश्न छठेगा। वे लोग ठीक-ही-/कहते-थे-िक यदि ऐसा-न-हुआ तो देश का / सर्वनाश हुए-बिना न रहेगा। यदि निष्पत्त भाव से हम / हिन्दुस्तानी की वजवीज तथा कार्यवाही का दिग्दर्गन कर स्वतंत्रता-पूर्वक विचार /करें तो निश्चय ही हम अपने तथा राष्ट्र के सम्मानार्थ / न सिर्फ इसे मंजूर करेंगे वरन् उसके साथ पूर्ण सहयोग/भी करने-लगेंगे।

हमे दृद्-विश्वास है कि यदि इस /महत्वशाली एवं गौरवभय
प्रश्त को नियमानुकूल दृल-करने-का प्रयत्न / किया जाय तो
सफ्लता श्रसम्भव न-होगी। श्रपनी राष्ट्रभाषा के / श्रुभागमन
पर हमे उसकी जय जयकार मनाना-चाहिये, उसकी-खुशामद
करना-चाहिये, / उसके लिए श्रपनी जान भी लड़ा देना चाहिये।
क्योंकि / राष्ट्रभाषा ही राष्ट्र श्रीर देश की प्राग्ण है। श्रव समय/
श्रा गया है जब देश के वच्चे-वच्चे को राष्ट्रभाषा /से पक्की जानपहिचान कर-लेना-चाहिये। देश के सामने / यह समस्या छोटीमोटी नहीं है। इस विषय पर केवल / मतसंप्रह करने का समय
चला गया। श्रव हमें शोद्रातिशोद्र इस/श्रोर सिलसिलेवार कामकरने-के-लिये एक कमेटी तथा सेकेटरी /यानी मंत्री श्रादि नियुक्त
कर नियमानुसार काम श्रारम्भ कर-देना-/चाहिये। इसके
श्रातिरक्त एक फाइनेनशल-कमेटी तथा कोषाध्यक्त का निर्वाचन/
भी श्रावश्यक होगा। दूसरा काम इस कार्य विशेष-के-लिए/चन्दा
इकट्ठा करना तथा श्राय-व्यय का हिसाव श्रादि रखना / होगा।

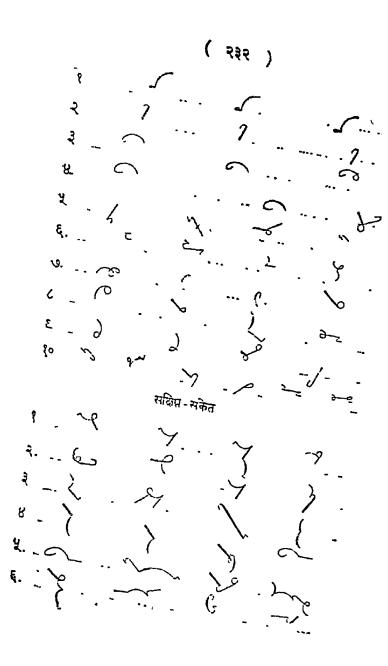

### ( २३३ )

# उदू के कुछ प्रचलित शब्द

## शब्द-चिन्ह

| १. श्रताहिदा | -श्रतावा   | श्रतवत्ता        | ग्रव्यल-अलग |
|--------------|------------|------------------|-------------|
| •            |            | जोर              | जरिये       |
| २. जरा-जारी  |            | मिनिस्ट <b>र</b> | मिसेस       |
| ३. मरतबानि   | मस्टर      | _                | बशर्त       |
| ८. मामला     |            | मामूली           |             |
| ४. चूँ कि    | फिर        | <b>अक्षर</b>     | फक          |
| દ. પે        | खिलाफ      | ताकि             | न-तो        |
| ७. महज       | त्तायक     | द्रसियान         | बाज         |
| ८. लिहाज     | बाबी       | दुफा             | बाकी        |
| ९. तेज       | तेजी       | श्राहिस्ता २     | चुनानचे     |
| १०. फौरन     | हालाँ कि ब | क्तरिये स्पतार   | वाकई वखूबी  |

## संचिप्त-संकेत

| १. मज़बूत      | मौजूद         | मीजूदा    | मातहत                  |
|----------------|---------------|-----------|------------------------|
| २. द्रश्तखत    | <b>व</b> हावत | नतीजा 🥤   | तजबी                   |
| ३. इत्तफाक     | रोजनामचे      | विरादरी   | _ तादाद                |
| ४ वाकायदा      | वेकायदा       | बदरतूर    | मुलाकात                |
| ५. मुल्क       | फरमाबरदारी    | बेवजह     | <b>त्रक्षीमुलफुरसत</b> |
| ६. बर्एहतियाती | कासयाव        | द्रियाफ्त | कवायद्                 |

२३४ ) १२. १₹. १४. १६. १७. የሪ. ٩٤

| ७. मुमकिन                                      | मशकत          | इम्तहान      | <b>मु</b> ताबिक     |
|------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| ८. कम-श्रक्ली                                  | लापरवाही      | हरकत         | ढको <b>सलेवा</b> जी |
| ६. काफी                                        | दाखिल         | मुकरेर       | तवज्जह              |
| १०. मञ्जिलेमकसूद                               | तकलीफ         | तत्काल       | वेपरवाही            |
| ११. हरदम                                       | तकलोफजदा      | त्तियाकत     | बदबू                |
| १२. गुजारा                                     | गुजर          | मोहर्ग       | हाकिम               |
| १३. हुकम                                       | <b>उस्ताद</b> | श्रह्म-मसता  | खुद्गर्ज            |
| १४. होशियार                                    | पुरश्रद्य     | बाजदफा       | हाजिर               |
| १५. गैरहाजिर                                   | ऐसोत्राराम    | ऋ।दात्र-अर्ज | सद्दगार             |
| १६, तारीफ                                      | इनाम-इकराम    | । मजलूम      | नजदीक               |
| १७. रोजमरी                                     | बाश्रासानी    | एहतियात      | गुफ्तगू             |
| १⊏. बहादुर                                     | मुस्तकिल      | इरदगिरद      | बुजुर्ग             |
| १६. तदवोर                                      | सिपहसालार     | मोकाबिला     | ताकतवर              |
| २०. श्रच्छी-तरह                                | कद्म-कद्म-    | पर पुराने-   | जमाने-में           |
|                                                |               | ख्           | <b>बुशबूदार</b>     |
| २१ इनिकताब-जिन्दाबाद अमल-दरामद मिसाल-के तौर-पर |               |              |                     |

२१. इनिकलाब-जिन्दाबाद अमल-दरामद मिसाल-के तौर-पर हमेशा की तरह

े २२. मुस्तिकिल-तौर-पर ज्यादातर पविलक हरगिज
२३ कुरवानी मिलनसार जिस-कदर इसी-कदर

व्यवस्यापिका - सभा ۴. .... و x. ... b \_ & ... अतर-गष्ट्रीय ٢....٧ काग्रेस 3. J. of ore ct 20 % ST ST

### ( २३७ )

### साधारण-च्यावहारिक-शब्द

### व्यवस्थापिका सभा (१)

| ₹. | स्पीकर | त्रेसीडेन्ट | प्रधान-मंत्री | न्याय-मंत्री |
|----|--------|-------------|---------------|--------------|
|    |        |             |               |              |

२, छार्थै-मंत्री शिज्ञा-मंत्री रेविन्यू-मंत्री रेविन्यू-मिनिस्टर ३. मंत्रिमंडल न्याय-सदस्य ष्रार्थ-सदस्य शिज्ञा-सदस्य

४. पार्तियामेंट्री-सेक्रेटरी सम्मानित-सदस्य सेलेक्ट-कमेटी

स्वायत्त-शासन-की-मंत्राणी

५. विरोधी-दत्त श्रपर-हाडस संयुक्त-प्रांतीय-लेजिस्लेटिव-कौंसिल, गवर्नमेंट-श्राफ-इरिडया-ऐक्ट

### अन्तर-राष्ट्रीय (२)

- १. श्रंतर्रोष्ट्रीय इंग्लिस्तान इंग्लैंड यूनाइटेड-स्टेट्स-श्राफ-श्रमेरिका
- २. संयुक्त-राज्य-ध्रमेरिका परराष्ट्र-सचिव स्दार-दत्त श्रनुदार-दत्त
- ३. मजदूर-दत्त लिवरत्त-पार्टी कनसरवेटिव-पार्टी लेवर-पार्टी
- <mark>४. चपनिवेश श्रौपनिवेशिक-स्वरा</mark>ज्य बृ<mark>टिश-सरकार</mark> राष्ट्र-संघ
- ५. लीग-श्राफ-नेशन्य फैसीसिज्म बोलशिविज्म हिटलरिज्म
- ६. नाजीरीम मुस्रोत्तनी हिटत्तर मिनिस्टर ।फ-फारेन-एफेयसे।

### कांग्रेस (३)

१. राष्ट्रपति स्वागताध्यत्त राष्ट्रदल श्रात्त-इंडिया-कांग्रेस-वर्किंग-कमेटी

२. पूर्ण-स्वराज्य साम्यवाद समाजवाद साम्राज्यवाद

३. नेतृत्व जन्म-सिद्ध-श्रधिकार स्वागत-कारिणी-सभा कार्य्य-कारिणी-समेटी

 पदाधिकारी बृटिश-मत-दाता भारत-मत-दाता देशी-रियासत

श्रम्य-क्तेत्र भारत-सरकार नौकरशाहीसिवित्त-डिसोविडियन्स-मृविवेद

#### अध्यास-५६

### [ चर्व के संचिप्त संकेतों पर अभ्यास ]

- १. एक वहादुर सिपहसालार किसी ताकतवर के मुकाबले में भी कामयावी / को हासिल-हो-करता-है। वह अपने मंजिले-सक्सूद पर / पहुँचने के-लिए बड़ी एहितयाती के साथ मुस्तिकल कदमों को / उठाता हुआ बढ़ता है। यह बड़े मशक्कत का काम है। / इसमें अगर उसने जरा सी भी लापरवाही, कमश्रक्ती, खुदगर्जी दिखलाई / या ढकोसले-बाजी को पास आने दिया कि बस फिर / वह इम्तिहान में नाकामयाव-हुआ।
- २. हर-एक पुर घसर / हाकिम का यह फर्ज है कि वह तकलीफजरों की तकलीफों को/दूर करने-की तरफ काफी तवज्जह दे, बाकायदे फरमाबरदारी / के-लिए घपने मददगारों को इनाम-इकराम बाँटे, घ्रोर वेवजह / होशियार मातहतों को तक्क न करे। ऐसे करने से उनके / मातहत भी रोजमर्रा के कामों को हरदम

बाम्रासानी लियाकत के / साथ पूरा-करेंगे श्रीर श्रपने श्रफसर के हुक्म के मुताबिक / ही रोजनामचे को भर कर दस्तखत करेंगे। तजरवा यह बतलाता-/ है कि मातहतों के काम के लिए जहाँ नक-हो- / सके विरादरी के लोगों को इत्तफाक से भी मुकर्र त-/करे, न उन्हें नजदीक ही श्राने दें, क्योंकि ये श्रपनी / वेकायदा हरकतों से मुक्क के इन्तजाम में रोड़े ही श्रटकावेंगे, / जिसका नतीजा ये होता है कि मुक्क में वद्इंतजामी फैलती-/ है श्रीर कोई काम ठीक तरह से नहीं होने पाता /।

३. मोहरंस के मौके पर वाज-द्रफा तो इस-कदर भीड़ / होती-है कि पिटलक का इरद-िगरद श्राजादी के साथ / हरकत करना भी नामुमिकन सा हो-जाता-है श्रीर हुक्कामों / के-िलए इसका श्रच्छी-तरह इन्तजाम करना एक श्रलग मसला / हो जाता है।

### श्रस्यास—६० व्यवस्थापिका—सभा ।

इस समय हमारे प्रांतीय असेम्बली के स्पीकर माननीय श्रीयुत् पुरुपोत्तमदास / जी टरहन हैं और प्रधान-मन्त्री हैं श्रोमान गोविन्द वल्लभ जी / पन्त । इधी-तरह अलग-अलग विभाग के अलग-अलग मन्त्री / हैं जैसे न्यायमन्त्री, अर्थमन्त्री, शिलामन्त्री और रेविन्यूमन्त्री । परन्तु सव-/ से-बड़ी विशेष वात यह है कि लोकल-सेल्फ-गवर्नमेन्ट-/ डिपाटमेन्ट किसी मन्त्री के आधान न होकर एक मन्त्राणी के / आधीन है । वह स्वायत्त-शाशन-की-मन्त्राणी हैं हमारी / पूर्व परिचिता श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित । इन मन्त्रियों के आधीन आवश्यकतानुसार / एक-एक पार्तिया-मेंटरी- सेकेटरी हैं।

इन असेम्बलियों में सम्मानित-सद्स्य-/ गण प्रस्तावों-को-डपरिथत-करते-हैं । गवनॅमेन्ट की तरफ से /मन्त्रिमएडल के सदस्य जैसे न्याय-सदस्य, श्रर्थ-सदस्य, शिज्ञाः/ सदस्य श्रादि या तो उन प्रस्तानो-को-स्वीकार-कर-लेते- / हैं या निरोध-करते-हैं। श्रकसर यह प्रस्ताव संशोधन के / लिए सेलेक्ट कमेटो के सुपुद् किया-जाता-है और उनकी / सिफारिश के साथ असेम्बली के सामने मजूी कं जिए फिर / आता है।

हर एक कौंसिल या ऋसेम्बता में एक गवर्नमेंट- / दल श्रीर दूसरा विरोधी-दल होता है। यह विरोधी-दल के / नेता गवर्नमेंट के इस्तीफा देने पर मंत्रि-मंडल बनाते श्री राज्य-शासन का काम-करते-हैं।

१८७

# · श्रभ्यास—६१

श्चंतर-राष्ट्रीय र इस समय योरप में शस्त्रीकरण के कारण श्रंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति बड़ी / भयंकर हो-रही-है । फैसिसिजम श्रीर हिटलरिजम के सामने बृटिश-सिंह / की गरज मंद-पड़-गई-है। इङ्गलैएड इस-समय / त्रपनी कमजोर राज-नीति के कारण श्रकेला सा-पह-गया-है /। युनाइटेड-स्टेट्स-श्राफ-श्रमेरिका, फ्रांस तथा धन्य राज्य दिल खोल / कर उसका साथ नहीं-दे-रहे-हैं। लीग-त्राफ-नेशन/ त्रर्थात् राष्ट्र-संघ का श्रंत सा हो-चुका-है। ऐसी-हालत-में मसोलिनी या हिटलर ऐसे महाबलशाली हिक्टेटरों को मुँहतोड़ / जबाब कौन दे-सकता-है। इन-जोगों ने इस / समय बोलशेविइम को भी दाब-दिया है। इंग्लिस्तान की इस / नीति से न वो उदार-दल वाले खुश हैं न मजदूर दल वाले।

उपनिवेशों का तो कहना ही क्या है / वे तो पहले हीं से अप्रसन्न हैं।

श्रव केवल मंयुक्त-राज्य-/अमेरिका के साथ देने से-ही इनका भला-हो-सकता-/है।

#### श्रभ्यास--६२

कांग्रेस

हमारे देश की सबसे-बड़ी जीती-जागती राजनैतिक-संस्था कांग्रेस/की-है। इस-समय इसके राष्ट्रपति हैं हमारे जगत-प्रसिद्ध/ नायक श्रीमान् प० जवाहरजाज नेहरू। इनके नेतृत्व मं एक श्रक्छे / राष्ट्रीय-इल का सङ्गठन हुआ-हे जो कि पूर्ण स्वराज्य,/ को प्राप्त करना श्रपना जन्म-सिद्ध-श्रधिकार सममता है और / इसके-लिए उसका इंग्लैंड तथा भारत-सरकार से श्रीर कभी /ैर देशी रियासतों से वरावर संघप होता-रहता है।

इसने / अपने काम को सुचारु-रूप से चलाने के लिए एक/
कार्यकारिणी-कमेटी वना-रक्खी-हैं जिसे आल-इन्डिया कांग्रेस-विक्ति-/कमेटी कहते-हैं । इसी के द्वारा समय-समय पर यह/
अपनी नीति को निरधारित-करती-है और फिर उसी नीति / के अनुसार काम होना है। इस संस्था के अन्तरगत / समाजवादी, सान्यवादी तथा साम्राज्यवादी अनेक-इल हैं जो अपनी नीति/ के अलग र होते-हुए-भी विक्ति-कमेटो के निण्य / को मानते और उस पर काम-करते-हैं। काम के / विचार से इसके अनेक पदाधिकारी-हैं जो देश के कोने / २ में फैले-हुए-हैं और इसंको निर्धारित नीति से /कार्य-कर-रहे हैं।

प्राम्य चेत्र में काम-करना इस-समय / इसका मुख्य उद्देश्य हो-रहा-ई। नौकरशाही ने भी इसके / लोहे को मान लियों है और इस संखा के मुख्य / २ सञ्चालक गण जो कल वागी तथा देशद्रोही ठहराये गये / ये वही खाज इस गवर्न मेंट-के-मन्त्री-पृद पर सुशोभित / हैं। इस साल इसके राष्ट्रपति माननीय श्रीसुवीस-चन्द्र वोस / चुने गये हैं। यह भारत मत-दाता की विजय है। २४०

स्वायत्त-शासन प्रवासी – भारत वासी हिंदी-लाहित्य-सम्मेलन 

### स्वायत्त-शासनं -- ४

१. लोकत-सेल्फ-गवर्नमेंट स्वायत्त-शासन चेयरमैन वाइस-चेयरमैन र सभापति उपसभापति श्रध्यन श्रध्यत्तता ३. समर्थन भ्रतुमोदन संशोधन एक्जिक्यूटिव श्चाफिसर ४. सेनेट्री-इञ्जिनियर वाटवनर्स इञ्जिनियर मेयर सेकेटरी ४, हाउस-टैक्स वाटर-टैक्स हाउस-एंड-वाटर-टैक्स चुंगी ६, सम्मेदवार नागरिक चुनाव संयुक्त-निर्वाचन चुनाव संयुक्त-निर्वाचन प्रवासी-भारत-वासी---५ १, प्रवासी-भारत-वासी स्टेटसेटिलमॅट फेडीरेटेड-मालयास्टेट्स भारतीय सजदूर २ मालया-रिजर्वेशन-एक्ट मालयावासी धौपनिवेशिक सचिव कलोनियल-सेक्रेटरी ३, एजेन्ट-जेनरल् यूनाइटेड-एलान्टर्स-एसोसियेशन सेंट्रल-इन्डियन-असेन्वली हिन्दो-साहित्य-सम्मेलन-६ १ हिन्दो-साहित्य-सम्मेजन स्थायी-समिति परीचा-समिति साहित्य-समिति २ प्रचार-समिति संप्रहालय-समिति उपसमिति हिन्दी-प्रचार-समिति ३. हिन्दी-साहित्यकार हिन्दी-पत्र-सम्पादक हिन्दी-साहित्य-सेवी हिन्दी-विद्यापीठ

श्र. प्रथमा-परीचा वैद्यिवशारद-परीचा
 शीव्रिलिपि-विशारद-परीचा सम्पादन-कला-परीचा
 श्रारायंज नवीसी-परीचा सुनीमी-परीचा
 राष्ट्रभाषा-हिन्दी हिन्दी-संकेत-लिपि

### श्रभ्यास-६३

#### स्वायत्त-शासन

, हमारे प्रान्त की म्युनिसिपैलिटियों में इलाहाबाद म्युनि-सिपल-बोर्ड का / भी एक श्रच्छा स्थान-है। इसके सभापित को चेयरमैन भी / कहते-हैं । चेयरमैन की सहायता के-लिए एक बाइस-चेयरमैन / या उप-सभापित श्रीर एक जूनियर-वाइस-चेयरमैन रहता-है /। इनके श्रलावा एकजीक्यूटिव-श्राफिसर, सेनेटरी-इञ्जीनियर, सेनेटरी-इन्सपेक्टर, वाटर-वर्क्स-/इन्जीनियर श्रादि श्रफसर होते-हैं जो श्रपने डिपार्टमेंट का काम / सुचाक-ह्य-से-करते-हैं।

इसके सदस्यों का चुनाव नगर के / जनता द्वारा होता-है पर चुनाव विशेषाधिकार और सांप्रदायिक प्रणाली / से होता-है । संयुक्त-निर्वाचन-प्रणाली से नहीं । इन सदस्यों / की एक सभा होती है जो इसके कार्य का देख-/भाल-रखती-है । इस सभा में हर एक तरफ के / अस्ताव-पेश-किये-जाते-हैं जो समर्थन, अनुमोदन या संशोधन / के बाद पास-किये-जाते-हैं।

इसके धामदनी का मुख्य / जरिया है चुङ्गी, हाउस-टैक्स या वाटर-टैक्स ।

यह म्युनिसिपैजिटियाँ /गवनेमेंट के लोकल-सेल्फ-गवनेमेंट-डिपार्ट्मेंट, के आधीत हैं। १४६

### श्रम्यास—६४

#### प्रवासी-भारतवासी

ट्रिनिदाद, फीजी, जंजीवार, वृटिश-गायना, फेडोरेटेड-मालया-स्टेट्स जिस-किसी-/भी उपनिवेश में जाश्रो, इमारे प्रवासी-भारतवासियों की दशा को / बहुत-ही करुणाजनक और दयनीय पात्रोगे । इन भारतीय-मजदूरों ने / उन देशों को श्रपने गाढ़े पसीने से दिन-रात मेहनत / कर वडा ही समृद्धि-शाली वना-दिया-है पर प्रव / वहाँ के गोरे निवासी इनको इनके अधिकारों से वंचित करने / के न्लिए-एडी चोटी का पसीना एक-कर-रहे-हैं। / इनके खिलाफ रोज ही नये-नये कानून जैसे रिजर्वेशन-एक्ट./ जंजीवार-क्लोव-एक्ट. हाई-प्राप्टन्ड-रिजर्वेशन-एक्ट त्रादि पास-किये-/ जाते-हैं त्रीर जगह व जगह से इनके नागरिक स्वर्तो / तथा मताधिकारों को भी छीनने का प्रयतन किया-जा-रहा-/ है। इनके खिलाफ उन स्टेट्स-सेटिलमेंट श्रादि श्रादि में प्लेंटरों / ने एक एसोसियेशन यूनाइटेड-प्लेंटर्स-एसोसियेशन के नाम से कायम-/ किया-है श्रीर इनके निरोध से रज्ञा करने के-लिए / हमारे प्रवासी-भारतवासियों ने श्रपनी एक संस्था सेंट्रल-इन्डियन-एसेम्बली / के नाम से कायम-की है। इन विदेशों के स्थानिक / राजनैतिक प्रधान को एजेंग्ट-जेनरत तथा बृटेन के मंत्री को / जो इनके ऊपर-हैं श्रीपनिवेशिक-सचित्र या कलोनियल-सेकेटरी कहते-/ हैं।

### अभ्यास-६५

हमारे देश में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ने हिन्दी-प्रचार के / लिए जो खिवरल प्रयत्त-किया-हे उसी के फल-स्वरूप / खब हम बहुत ही जल्द इसको राष्ट्र-भाषा के रूप / में देखने की खाशा-कर-रहे-हैं ।/

इसके लिए हम / उन हिन्दो-साहित्य-सेवियों को धन्यवाद दिये बगैर नहीं-रह-/ सकते जिन्होंने इस ध्येय के पूरा-करने-मे श्रपना तन-/मन-धन सब-कुछ इसकी सहायता के लिए निछावर कर-/दिया-है।

काम के बहुतायत के कारण सम्मेलन ने श्रलग /२ काम के लिए श्रलग २ समितियाँ बना-रक्खो-हैं / जैसे हिन्दी-प्रचार-विभाग के लिए प्रचार-समिति, संग्रहालय का / कार्य सम्पादन करने-के-लिए संग्रहालय-समिति श्रादि । इसी तरह / साहित्य-समिति, स्थाई-समिति श्रोर परीन्ना-समिति श्रादि-भी-हैं । / इस-समय परीन्ना-समिति के मंत्री-हैं श्रीमान दयाशंकर जी / दुवे, एम, ए; एल, एल, वो । इन्होंने भारत भर में परीन्ना के हनारों/ केन्द्र-स्थापित किये-हैं जहाँ वैद्य-विशारद-परीन्ना, शीन्न-लिपि-/ विशारद-परीन्ना, सम्पादन-कला-परीन्ना, श्रारायज्ञ-नवीसी परीन्ना तथा मुनोमी-/ की-परीन्ना ली-जाती-है श्रोर इसके लिए उन्हें प्रमाण / तथा उपाधि-पत्र दिये-नाते-हैं ।

सम्मेलन ने श्रभी हाल-/ ही-में एक वड़े भन्य भवन का निरमाण किया-है / जिसे 'हिन्दी-संग्रहालय' के नाम से पुकारते-हैं। इसी में / सम्मेलन की श्रोर से हिन्दी-शोध-लिपि कालेज की स्थापना / की-गई-है।

# तीसरा भाग

## विशेष योग्यता चाहने-वाले छात्रों के लिए

जो कुछ अब तक आप पढ़ चुके हैं उससे आप साधारण तौर पर कोई भी ज्याख्यान आदि की पूरी रिपोर्ट ले सकेंगे परन्तु एक कुराल सकेत-लिपि-ज्ञाला होने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि आप जहाँ कहीं भी ज्याख्यान आदि लिखने के लिए जाय पहले उस विषय के विशेष शब्दों तथा वाक्यांश को भलो भाँ ति अभ्यास कर ले। ऐसा करने से वह विषय ठीक रूप से समस में आ सकेगा और आप भी उसकी सरलता-पूर्वक लिख सकेंगे। आगे अलग जलग विभागों के विशेष-शब्दों की एक बहुत् सूची दी गई है और यह बताया गया है कि उनको छोटे से छोटे रूप में किस प्रकार लिखा जाय कि पढ़ने में जरा आ असुविधा न हो। इनका अब्हा अभ्यास करने के पश्चात् आपको गित १७५ शब्द प्रति सिनट से लेकर १६०-२०० तक या उसके अपर अवश्य पहुँच जायगी। इसी तरह नये-नये प्रचलित शब्दों के गढ़ने का अब आप स्वयं प्रयत्न करें।

The ve do yo le o o S Xº To - 7 L Vo

### ( २४६ )

# राज्यशासन के पदाधिकारी

| ₹.         | सम्राट                      | शहनशाह                 | प्रिंस-ऋाफ्-वेल् <b>स</b> |
|------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| ર,         | भारतमंत्री गवर              | रि-जनरल गवनेर-ः        | तनरत्त-इन-कौंसित          |
| ₹.         | वायसराय                     | गवनेर                  | गनन <b>र</b> -इन-कौंसिल   |
| ઇ.         | कमिश्नर                     | कलेक्टर                | डिप्टी-क्रलेक्टर          |
| ۷,         | डिप्टी कमिश्नर              | मजिस्ट्रेट १           | प्रसिस्टेन्ट-मजिस्ट्रेट   |
| ξ.         | ञ्चानरेरी-मजिस्ट्रेट        | ब्बाएन्ट-मजिस्ट्रेट    | डिप्टी-मजिस्ट्रेंट        |
| o.         | डिस्ट्रिक्ट-मजिस्ट्रेट      | वहसीलदार व             | नायब-तहसीलदार             |
| ۲.         | सद्र-तहसीलदार               |                        | स्टर्-जनरल- <b>ञा</b> फ-  |
|            |                             |                        | पुतिस                     |
| ٩.         | डिप्टी-इं <b>पेक्टर</b> जेन | रत-श्राफ-पुत्तिस       | सुपरिटेंडेंट-श्राफ        |
|            |                             |                        | टेंडेंट-श्राफ-पुलिस       |
| <b>?o.</b> | इंस्पेक्टर-ऋाफ-पुर्हि       | रस सव-इं <b>स्पे</b>   | क्टर-ञ्राफ-पुलिस          |
|            | _                           | ·                      | शहर-कोतवाल                |
| ۲۶.        | थानेदार                     | रेलवे-पुलिस            | खोफिया-पुतिस              |
| ₹₹.        | कमारखर-इन-चीप               | जङ्गी-लाट              | प्रधान-सेनापति            |
| ₹3.        | डाइरेक्टर-जेनरत             | एडजूटेन्ट-जेन <i>र</i> | _                         |
| ે છે.      | मेजर-जनरत्व                 | लेफटिनेन्ट-जेनर        |                           |

### श्रभ्यास-६६

इंग्लैंड के वादशाह भारत के सम्राट तथा शहनशाह कहे-जाते-/ हैं। इनके सबसे ब्येष्ठे पुत्र को जो राज्याधिकारी मी होते-/ हैं प्रिंस-याफ-वेल्ज कहते-हैं। भारत के शासन के सवसे-बढ़े / उच्चाधिकारी भारत-मंत्री-हैं । जिन्हें भारत-सचिव के नाम से भी पुकारते हैं। यह हर पाँचवें वर्ष सम्राट को मंजूरो से / भी मारत-राज्य का प्रवन्ध करने-के-लिए गवर्नर-जेनरल। को भेजते-हैं जिन्हें वायसराय भी कहते हैं । इनकी सहायता / के-लिए केन्द्रीय-एसेम्बली श्रीर कौंसिल-श्राफ-स्टेट का निर्माण / हुन्रा-है जो भारतवर्षे भर के लिए नये-नये कानून / वना-कर इनकी सहायता करते-हैं। फौजी सामलों में जो / प्रधान-सेना-पति वायसराय को सज्ञाह-देते-हैं चन्हे / कमांडर-इन-चीक या जंगी-लाट कहते-ह। इनके आधोन / श्रीर बहुत से फोजी अफसर-हैं जो काम के श्रतुसार / डाइरेक्टर-जेनरल, जनरल, फोल्ड-मार्शल, मेजर-जेनरल, लेफ्टिनेन्ट स्रोर केप्टेन / स्रादि कहजाते-हैं। गवर्नर-जेनरल ने ऋलग-ऋलग प्रान्तों का / राज्य संवानन का ऋधिकार गवर्नरों को सौंप-दिया-है। कानून / बनाने आदि में इनकी सहायता के-ितए लेजिस्जेटिय-एसेम्बली श्रीर / कौंसिलों निरमाण किया-गया-है। परन्तु प्रान्तीय-कौंसिल ग्रपने। प्रान्त भर ही के लिए कानून-बना सकती है। शान्ति / कायम-रखने श्रीर बनका ठीक रूप से प्रवन्ध करने-

शान्त / कोयम-रखने श्रीर उनका ठीक रूप से प्रवन्ध करने-के-/ लिए को पदाधिकारी-हैं उन्हें क्लेक्टर कहते-हैं। कलेक्टर श्रीर / गवर्नर के बीच में एक श्रीर श्रक्रसर-होता है जिसे/ कमिश्नर या डिविजनल कमिश्नर कहते-हैं। कलेक्टर की सहा-यता के-/ लिए उसके श्राधीन डिप्टो-कलेक्टर, श्रिसस्टेन्ट-कलेक्टर, श्रानरेरी-मिजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट-/ मिजिस्ट्रेट, उनाइन्ट- मित्रस्टेर, डिप्टी-मित्रस्टेर श्रीर तहसीलदार होते-हैं। कलेक्टर/ को डिस्ट्रिक्ट-मित्रस्टेर, मित्रस्टेर श्रीर श्रवध के प्रान्तों में/ डिप्टी-कमिश्नर भी कहते-हैं। तहसीलदार फौजदारी तथा माल के मुकदमों / का फैसला-तो-करता-ही-है, इसके श्रवावा वह माल-गुजारी / के वसूलयाबी का भी पूरा प्रवन्ध-रखता-है। इन वार्तो/ में उसकी सहायता-देने-के-लिए नायब-तहसीलदार, गिरदावर/ श्रादि की भी नियुक्ति होती है। तहसीलदार को सदर-तहसील-/ दार भी-कहते-हैं।

प्रान्त को शान्ति की रत्ता करने-/ के लिए और ऐसे मामलों में गवर्नर को सलाह देने-के-/ लिए जो अफसर-है उसे इंस्पेक्टर-जेनरल-आफ-पुलिए / कहते-हैं। इनके आधीन डिप्टी-इंस्पेक्टर-जेनरल-आफ-पुलिए, पुलिस-/ सुपरिन्टेन्डेन्ट, तथा डिप्टी-पुलिस-सुपरिन्टेन्डेन्ट आदि हैं। सुपरिन्टेन्डेन्ट-आफ-पुलिस,/डिस्ट्रिक्ट-मित्रस्ट्रेट के आधीन होते-हैं और नगर को सुल-/ शान्ति कायम-रखने में उसकी सहायता करते-हैं। इनके आधीन / इन्स्पेक्टर-पुलिस, सब-इंस्पेक्टर पुलिस, शहर-कोतवाल तथा थानेदार होते / हैं। खोफिया-पुलिस तथा रेलवे-पुलिस, पुलिस के मिन्न-भिन्न / शाखाएँ हैं। साधारण पुलिस को कांस्टेबिल भी-कहते-हैं।/

( ' २४२ | ) 8 .... re .... y .... E. ...... Ve ... v.. R .... 6. 2 ٩... حجم مل 2. = 0/2 ... يسمى ساده

#### ( २५३ - )

# सरकारी और ग़ैर-सरकारी संस्थाएँ

# सरकारी संस्थाएँ (१)

१. बृटिश पार्लियामेन्ट हाउस श्राफ कमान्स

२. हाउस भ्राफ लाईस् अप्रेजी प्रतिनिधि समा

३. अँगरेज सरदार सभा इण्डिया कौंसिल

. ध्र. प्रि**बी कौसिल** राज्यपरिपद

४. कोंसिल श्राफ स्टेट्स केन्द्रीय सभा

६. सेन्ट्रल एसेन्वली प्रान्तीय व्यवस्थापिका-सभा

७. लेजिस्लेटिन एसेम्बली कौंसिल

**म.** सरदार-समा म्युनिसिपल वोर्ड

हिरह्क्ट बोर्ड नोटोफाइड परिया

**१०. इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट** कारपोरशन

११. पोर्ट ट्रस्ट यूनियन कमेटियाँ

१२, नरेन्द्र मण्डल चेम्बर आफ प्रिसेस

१३. लोकल सेल्फ गवर्नभेंन्ट गवर्नभेन्ट श्राफ इण्डिया

# ग़ैर-सरकारी संस्थाएँ ( २ )

श्राखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटी

श्राल इंडिया कांग्रेस कमेटी

२, कांग्रेस पालियामेट्टा बोर्ड प्रांतीय कांग्रेस कमेटी

प्राविशल कांग्रेस कमेटी सोशलि स्ट पार्टी

इ. डिस्ट्रिक्ट कांग्रेख कमेटी - - नगर कांग्रेस कमेटी

4. de 5.6. 6. 2.00 256 9. 2.20 100 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2.00 50 8. 2

४. हिंदी-साहित्य-सम्मेलन नागरी-प्रचारिग्री-सभा

६. श्रिखिल भारतवर्षीय हिन्दू महासभा श्रिखिल भारतवर्षीय मुस्लिम लीग

श्रिवल भारतवर्षीय खादी संघ
कोश्रापरेटिव क्रेडिट सोसाइटी

८. प्रान्तीय श्रादि हिन्दू महासभा हरिजन-सेवा-संघ ६. प्रांतीय मजदूर सभा लेवर यूनियन

१०. सिख गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी अहरार पार्टी

११. चेन्बर श्राफ कामसे ट्रेड यूनियन

१२. यू. पी. सेकेंडरी एजूकेशन एसोसियेशन सरवेन्ट श्राफ इण्डिया सोसाइटी

#### अभ्यास--६७

इङ्गलैंड तथा उसके उपनिवेशों का शासन वृद्धिरा-पार्लिया-मेन्ट द्वारा / होता है। इस पार्लियामेन्ट की दो शाखाएँ हैं, जो हाउस-/ श्राफ-कामन्स श्रीर हाउस-श्राफ-लार्डस् के नाम से पुकारी-/ जाती-हैं। हाउस-श्राफ कामन्स को श्रंभेजी प्रतिनिधि-सभा श्रीर / हाउस-श्राफ-लार्डस् को श्रंभेजी-सरदार सभा कहते-हैं। प्रिवी कौसिल / इंग्लैंड तथा उपनिवेशों के-लिए सब-से-बड़ा न्यायालय है। / भारत का शासन वह इण्डिया कौसिल द्वारा करती-है।

इसी-/ तरह सारे भारत के वास्ते कानून वनाने-दे-लिए कौसिल-/ आफ-न्टेट्स और येन्ट्रल लेजिस्लेटिव-अमेम्बली-हैं। इन्हें राज्य-परिषद / तथा केन्द्रीय-असेम्बली भी कहते-हैं। प्रांतों मे भी इसी- / तरह लेजिस्लेटिव-असेम्बनी और कौसिलें है। कौसिल को अपर-हाउस / और लेजिस्लेटिव-असेम्बली को लोअर-हाउस भी कहते-हैं। इन्हीं / व्यवस्थापिका-सभाक्रो द्वारा प्रांतों के-लिए सारे कानून बनाये-/ जाते-हैं।

इसी-तरह नगरों के देहाती और शहराती हिस्सो को /
सुज्यवस्थित हालत में रखने के लिए क्युनिसियल-बोर्ड डिस्ट्रिक्ट-बोर्ड तथा / नोटी-फाइड-एरिया कायम की गई-हैं। कलकत्ते, वम्बई / थ्रादि में क्युनिसियत-बोर्ड की जगह कार-पोरेशन और पोर्ट-ट्रस्ट / हैं। कारपोरेशन के अध्यत्त को मेयर कहते हैं।

राजा-महाराजाओं / की सभाओं को नरेन्द्र-मण्डल या चेम्बर्ध-आफ-प्रिन्सेज कद्दते-/ हैं। १६१

## श्रम्यास—६=

### ( २ )

हिन्दुस्तान के राजनैतिक चेत्र में सब से बड़ी संस्था श्राखल -/ भारतवर्षीय ने तनल कांग्रेस - है। इस श्राल - इरिडया नेशलन - कांग्रेस - ने श्राल - इरिडया नेशलन - कांग्रेस - ने श्राल - इरिडया नेशलन - कांग्रेस - ने श्राल - कांग्रेस - का

भारत और प्रान्तों की कौसिलों के चुनाव के लिए कांग्रेस ने/ एक पार्लियामेंट्री-बोर्ड और खदर प्रचार के लिये आल-इंडिया-स्पिनर्स-/ एसोक्षियेशन वना-रखा-है जिसे अखिल-भारतवर्पीय-खादी-संघ भी / कहते-हैं।

नेशनल-लिवरल-फेडरेशन, श्रिखल-भारतवर्षीय-हिन्दू-महा• सभा, श्रीखल/•भारतवर्षीय•मुसिलम लीग श्रादि भी राजनैतिक संस्थाएँ हैं पर इनका / काम किसी विशेष जाित या वर्ग हो के लिए होता / है, सारे देशवािसयों के लिए नहीं।

देश में हिन्दी-प्रचार / के िलए सबसे ऊँचा स्थान हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ही का े है। इस सम्बन्ध में नागरी प्रचारिणी-सभा का नाम भी श्रादर/ के साथ लिया-जाता है।

इनके अलावा श्रलग-अलग जाति / श्रौर सम्प्रदायों ने श्रपने-अपने स्वार्थों की रक्ता के लिए/ श्रलग-अलग संस्थाएँ वना रखी-हैं, जैसे श्रादि हिन्दू सभा, / श्रप्रवाल महासभा, श्राल-इंडिया कायस्थ-सभा श्रादि। हरिजन-सेवा-संघ/, प्रांतीय-मजदूर-सभा, लेवर यूनियन, सिख-गुरुद्वारा-प्रवन्धक-क्रमेटी, चेम्बर-आफ-/ कामसे, सर्वेन्ट्स-ग्राफ-इंग्डिया-सोसाइटी श्रादि संस्थाएँ भी देश/ में श्रच्छा काम-कर-रही-हैं। २२६

## पोस्ट-आफिस-विभाग

2..... 800 .... 9 .... लिफाफा तार पोस्टकाड शर-बाव् पोस्टमास्टर पोस्ट-मास्टर-जेनरल रजिस्ट्री मनीश्रार्डर फारेन-मनीर्झार्डर डाकिया लेटर-बक्स डाकखाना टेतीत्राफ-सुपरिटें हेंट पोस्ट-म्राफिस सव-पोस्ट-म्राफिस व्रांच-पोस्ट-म्राफिस चिट्री टेलीग्राफ-मास्टर खत पत्र पैकर पियुन **हेड-पोस्ट-भा**फिस ٤. तार-घर

### श्रभ्यास--६६

रेलवे के बाद यदि किसी-डिपार्टमेंट का महत्व है तो / वह पोस्टल-डिपार्टमेंट ही है। यहाँ तीन या चार पैसे / में पोस्टकार्ड तथा लिफाफा को भेज-कर हजारों मील की / खबर घर बैठे मँगवा सकते हो। तार से तो ख़बर / कुछ ही घंटों या मिनटों में पहुँचती-है।

पोस्ट-आफिस / के सब-से-बड़े प्रांतीय श्रक्षसर को पोस्ट-भास्टर-जेनरत / श्रीर नगर के सब से बड़े श्रक्षसर को पोस्ट-मास्टर / कहते हैं। इनके श्राधीन सब-पोस्ट-मास्टर तथा ब्रांच-पोस्ट-/ मास्टर होते हैं। इसी तरह देलीब्राफ-डिपार्टमेंट के श्रक-सर को / देलीब्राफ सुपरिंटेंडेंट या देलीब्राफ-मास्टर कहते हैं श्रीर तार / भेजने वाले वावू को तार-बावू कहते हैं।

चिट्ठी या खत / जिनकी रजिस्ट्री की श्रावश्यकता नहीं-होती वह लेटर-वक्स में / डाल-दिये-जाते हैं। डाकिया उन्हें लेटर-वक्स से निकाल / कर हेड-श्राफिस, सव-पोस्ट-श्राफिस या व्रांच-पोस्ट-श्राफिस / में ले-जाता है। वहाँ से फिर वे जिन नगरों के / रहने-वालों के पत्र होते हैं उन नगरों के डाकखानों में / भेज दिये-जाते-हैं। वहाँ उन पत्रों के वंडलों / को पैकर लोग खोलते-हें श्रीर फिर ये चिट्ठियाँ पीयुन / द्वारा वँटवा-दी-जाती-हैं।

पोस्ट-आफिस द्वारा दूसरे / नगरों या सुदूर देशों में रुपया भी भेज-सकते-हैं। / अन्ने ही देशों में रुपया मनी-आर्डर द्वारा श्रीट सुदूर / देशों में फारेन-मनी आर्डर द्वारा रुपया भेज सकते हैं। ११६

# रेलवे-विभाग

| ₹          | 🥍                   | •              | $\sim$      | <u>L</u>            | speck         |
|------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|---------------|
| ર.         | 3-5-                | $\sim$ X       | 4           |                     | ·             |
| ₹.         | · 🔑 .               | × ·            | . W         | / لر                |               |
| ષ્ઠ .      | .   -               | , K.           | <u>,</u> ,  | , a-                | ـ مِـ         |
| ሢ.         | ~                   | ق_ہ            | - >         | 2/                  | t             |
| દ્         | . 3/                | · V            | - }         | _1                  | ·<br>         |
| e,         | ٦                   | 7ª             |             | · . ~               | <br>وسع       |
| ⋞.         | . ~~                | · 2 .          | . 7.        |                     | <u> </u>      |
| E,         | W                   | 7              | . 0         | و<br>• <b>.</b> . / | <u>i</u>      |
|            | °                   | Let-           | ~~          | ~ 2                 | / _           |
| 38.        |                     | ×              | . +         | 7 - X               | ~             |
| ₹.         | स्टेशन मास्ट्र      | गार्ड          | प्ले        | <b>.</b> फार्म      | टिकट          |
| ₹.         | बुकिंग कार्क        | माल बाबू       | टिकट ब      | ाब् गुड             | स कर्ष        |
| 휳.         | ईस्ट इष्डियन        | रेलवे "        | 5           | ते. छाई प           | ्<br>ी. रेलवे |
|            | ईस्ट इिख्डयन<br>एन. | डब्ल्. आर.     | रेलवे       | टिकट क              | लेक्टर        |
| ષ્ટ.       | टी. टी. घाई         | ्टाइसदेबित     | त फस्टेह    | तास सेकं            | ह क्रास       |
| ٠,         | इंटर कास            | थर्ड का प      | पहला द्ज    | दूसरा               | दुर्जी        |
| ફ,         | तीसरा दर्जा ड       | योढ़ा-दर्जा तं | वर्ष-यात्री | रेलवे टाइ           | मटेबिल        |
| <b>6</b> . | ट्रैफिक मैनेजर      |                |             |                     |               |
|            |                     |                |             | तगाड़ी "            | 74            |

८. सुसाफिर गाड़ी पसेंजर गाड़ी पसेंजर ट्रेन मेल ट्रेन ६. तूफान-मेल मालगुदाम इनवाइस त्रिल्टी १०. सिगनेलर मुसाफिरखाना वेटिङ्ग रूम ड्राइचर ११. फायरमैन रेलवे इन्जीनियर चीफ कमर्शल मैनेजर चीफ प्र्णापरेटिङ्ग सुपरिटेन्डेन्ट

#### अध्यास-७०

0

भारतवर्ष में पहले पहल रेलवे का निर्माण वस्वई प्रांत में / हुआ था। उस-समय लोगों को यह पहले पहल काले -/ काले देव तथा दानव के समान मालूम हुए परन्तु शीध्र / ही अपनी उपयोगिता के कारण इन्होंने भारतवर्ष के कोने -/ कोने अपना अधिकार जमा -िलया। अब तो किसी देश की / सुल -शांति व्यापार तथा व्यवसाय आदि का दारोम दार इन्हों -पर-/ है। बिना इनके एक मिनट भी काम नहीं चल-सकता /।

गाँव-गाँव तथा नगर-नगर में इन रेलों के ठहरने / के लिए स्टेशन-चने हैं जिसका प्रवन्ध करने-वाले को / स्टेशन-मास्टर कहते-हैं। रेलवे-ट्रेन के चलाने-वाले को ड्राइवर / ख्रीर एसकी देख-रेख रखने-वाले को 'गार्ड' कहते हैं।/

रेल-पर-चढ़ने के लिए हर-एक आदमी को दाम / देकर टिकट खरीइना-पड़ता-है। जो-हर-एक स्टेशनों के / मुसाफिर खानों में बने हुए टिकट-घरों से मिलता-है। / टिकट-देनेवाले बूको टिकट-वा और साथ के माल की / विल्टी को बनानेवाले की

बुकिक कर्क कहते हैं। जो माल / मालगाड़ी से भेता-जाता-है वह अलग माल-गुदाम में / रखा-जाता-है और उनकी इनवाइस गुड्स-क्लर्क या माल-/ बाबू बनाता-है। यह टिकट अलग-अलग दरजों के लिए / अलग-अलग रंग के होते हैं। फर्स्ट तथा सेकंड-क्लास / का टिकट छुळ हरा मायल होता-है, इंटर-क्लास का / लाल तथा थर्ड-क्लास का पीला होता-है। इसी-तरह / पहले-दर्जे, दूसरे-दर्जे, ड्योढ़े-दर्जे और तीसरे-दर्जे का / किराया भी अलग-अलग होता-है।

किस-वक्त गाड़ी आती / या जाती-है या कहाँ-कहाँ किस-किस प्लेटफार्म-पर / ठहरती-है इसका पता रेलवे-टाइम-टेबिल में दिया-रहता-/ है । इसके आलावा हर-एक स्टेशनों पर एक इन्क्वायरी आफिस / होती-है जहाँ रेलवे-सम्बन्धी हर-एक वातों को पूझ-/ सकते-हो । रेलवे-गाड़ियों की भी तेजी तथा माल और / आदिभयों को ले-जाने के लिहाज से कई किस्में हैं / जैसे मेल-ट्रेन, त्फान-मेल, पैसेंजर-ट्रेन या पैसेंजर-गाड़ी / तथा मालगाड़ी आदि ।

स्टेशनों पर टिकट की जॉच टिकट-कलेक्टरों / द्वारा की जाती-है और ट्रेन पर टी. टी. आई / द्वारा होती-है। काम के लिहाज से रेलवे के और / मी पदाधिकारी तथा कर्म-चारी होते-हैं जैसे चीफ़-कमर्शल-/ मैनेजर, चीफ़-आपरेटिङ्ग-सुपरि-टेन्डेन्ट, रेलवे-इन्जीनियर, ट्रेफिक-मैनेजर, ट्रेफिक-/ इन्सपेक्टर, फायरमैन सिगनेलर, आदि आदि। अब किसी-भी सुसाफिर गाडी / पर बैठकर तीर्थयात्रा करना बहुत-सुविधाजनक तथा सुहाबना मालूम-होता-है /।

## बालचर मंडल



#### अभ्यास---७१

धन्य है श्री मालवीय जी को जिन्होंने भारतीयों के हित-/ के-लिए सेवा-सिमिति-व्वाय स्काउट-एसोसियेशन को स्थापित किया-/ है। इस समय इसके चीक्त-आगेनाइजिङ्ग-किमश्नर स्वनाम धन्य श्री / श्रीराम-जी-नाजपेयी-हैं और हेड-क्वार्टर किमश्नर-हैं श्री / जानकी शरण जी वर्मा।

वेडन-पावेल-व्याय-स्काउट-एसोसियेशन के / नाम से एक और भी संस्था है जिसे लाई बेडन-/ पावले-ने स्थापित किया-है। उसका संवालन ऋधिकतर यहाँ के / अफसर वर्ग के हाथ-में-है। लाई बेडन-पावेल ने / भी हिन्दुस्तानियों के प्रति अक्सर ऐसे विचार प्रगट किये-हैं / जो किसो-भी देशाभिमानी को रुचिकर नहीं हो-सकते।

यह / बालचर-मण्डल श्रपने बाल-चरों या स्काउटों को बोग्यतानुसार कई / नामों से पुकारती है जैसे शेर-त्रच्चे, रोवर श्रादि । इनके / नायकों को टोली-नायक, दल-नायक, कब-मास्टर स्था स्काउट-/ मास्टर श्रादि कहते हैं ।

यह बातचर टोली-परेड, कैम्प-कायर, / हाइकिङ्क आदि के लिए अक्सर मारचिङ्ग-छार्डर में गाने गाते-/ हुए अपने नगरों से बाहर भी जाते हैं। इनके लीडर / को पेट्रोल-लीडर कहते हैं।

योग्यतानुसार इन्हें कोमल-पद-शिच्चण / या ध्रुव-पद-शिच्चण के प्रमाण-पत्र बालचर मण्डल से / मिलते हैं।

खेलों द्वारा बालचरों को देश भक्त, सचिरित्र, स्वाभिमानी / तथा स्वावलम्बी बनाकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा-कर-देना / सेवा-सिमिति का मुख्य उद्देश्य है। कोई भी सच्चा स्काउट / बुरी बार्तों से दूर रहेगा और अपने देश-महेश-नरेश / के लिए तन-मन-धन न्योद्धावर करने-को तैयार रहेगा /। २३०

( २६४ )

# ( २६५ )

# यह–नत्त्रत्रादि

| ٤.         | सोमवार             | पीर             | मङ्गलवार    | बुद्धवार       |
|------------|--------------------|-----------------|-------------|----------------|
| ₹.         | <b>बृहस्पतिवार</b> | : जुमेरात       | शुक्रवार    | जुमा           |
| ₹.         | शनिवार             | शनिश्चर         | रविवार      | इतवार          |
| g.         | महीना              | सूर्य           | सूरज        | चॉद            |
| ¥.         | चन्द्रमा           | चन्द्रवार       | वष          | वार्षिक        |
| Ę.         | दिन                | रात             | हफ्ता       | सप्ताह         |
| ৩.         | साल                | मास             | मासिक       | साप्ताहिक      |
| ς.         | सुबह               | सवेरा           | दोपहर       | चैत्र          |
| .3         | वैसाख              | <b>च्ये</b> ष्ठ | श्रमाद्     | सावन           |
| १०.        | भादों              | कुवार           | कार्तिक     | श्रगहन         |
| <b>११.</b> | पूस                | माघ             | फागुन       | जनवरी          |
| १२.        | फरवरी              | मारच            | ষ্ঠমীল      | मई             |
| १३.        | जून                | जुलाई           | श्रगस्त     | सितम्बर        |
| १४.        | अक्टूबर            | नवम्बर          | दिसम्बर     | वारीख          |
|            |                    |                 | —€          | ंख्या के पहिले |
| १४.        | ब्रह               | नचत्र           | वार         | तिथि           |
| १६,        | थमावस्या           | पूरनमासी        | सूर्य-प्रहण | चन्द्र-प्रह्ण  |
| १७.        | शुक्त-पत्त         | कृष्ण-पत्त      | रमजान       | शवेरात         |
| १८.        | मिनट               | घंटा            | पल          | विपल           |
|            |                    |                 |             |                |

( २६६ ) J. . . g. . . . 

# शिचा-विभाग

| ₹.          | स्कूल कालेज यूनीवर्सिटी हेडमास्टर                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| ₹.          |                                                           |
| ₹.          | शिज्ञा-मन्त्री म्युनिसिपत्त-स्कूत डिस्ट्रिक्ट-बोर्ड-स्कूत |
|             | शिन्ता-प्रणाली                                            |
| 8.          | प्रारम्भिक-शिचा रजिस्ट्रार चान्सलर वाइस-चान्सलर           |
| ષ.          | शिचा-केन्द्र पायमरी-स्कूल सेकेन्डरी-स्कूलः                |
|             | माध्यमिक-शिद्धा                                           |
| દ્દ,        | श्रनिवार्य-शिचा निशुल्क-शिचा मिडिल-स्कूल हाई-स्कूल        |
| <b>v</b> .  | प्रेजुएट विश्वविद्यालय सरकिल-इन्सपेक्टर गुरुकुल           |
| ۲,          | विद्यापीठ पाठशालाएँ पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक                 |
| <b>.</b> 3  | एफ. ए. बी. ए. एम. ए. विद्यालय                             |
| <b>(0.</b>  | सेंडीकेट सीनेट स्त्री-शित्ता स्त्रीचोगिक-शित्ता           |
| <b>१</b> १. | दस्तकारी-शिचा शिल्प-शिचा डिप्टी-इन्सपेक्टर निरीच्रण       |
| <b>१</b> २, | शित्तक विद्यार्थीगण शिक्षा किंडर-गार्टन-प्रणाली           |
| ₹₹.         | किंडर-गार्टन-सिस्टम मांटसेरी-प्रणाली मांटसेरी-सिस्टम      |
|             | परीचा                                                     |
| १¥.         | यू, पी, सेकेंडरी-एज्केशन-एसोसियेशन एंग्लो-वर्ना-          |
|             | क्यूलर-रकूल वर्नाक्यूलर-रकूल श्रष्ट्यापकः                 |
| 9 y         | राह-शिष्य कात्रालय कनवीनकेशन कैरिकनार                     |

#### श्रभ्यास--७२

[ प्रह-नत्तत्रादि सम्बन्धी शब्दों पर अभ्यास ]

हमारे यहाँ जो काम होते-हैं सब अच्छे प्रह, नज्त / श्रीर साइत से किए जाते हैं। तिथी तथा वारों का / भी पूरा विचार-रक्खा-जाता-है। कृष्ण पच्च-की अमावस्या, / चन्द्र-प्रहण श्रीर सूर्य-प्रहण के दिन तो निषिद्ध कार्य / ही किये-जाते-हैं। ग्रुम कार्य शुक्त पक्ष की पौर्णिमा / के दिन हो-सकते-है। यों तो कार्य करने-के-/ लिए साल या वर्ष में ३६४ दिन पड़े हैं पर / नवरान्न का सप्ताह श्रीर विजया-दशमी का हफ्ता वड़ा पवित्र / माना-जाता है।

हिन्दू-मुसलपानों-श्रीर-श्रंशेजों के महोंने के | श्रलग श्रलग नाम है जैसे हिन्दुओं के महोने के नाम | यदि चैत, वैसाख, ज्येष्ठ श्रादि है तो श्रंभेजी महीनों के | नाम जनवरी, फरवरी, मार्च श्रादि हैं । मुसलमानों के महोनों के | नाम मोहर्रम, रमजान, शबेरात श्रादि हैं । इसी तरह श्रलग-श्रलग | दिन भी है । श्रपने यहाँ बुद्धवार श्रीर शनिश्चर के दिन | कोई शुभ कार्य नहीं करते । बृहस्पतिवार, रिववार या मङ्गजवार श्रच्छे | दिन माने-गये-हैं । ईसाई लोग रिववार को श्रीर मुसजमान | लोग शुक्रवार या जुमें को बहुत पवित्र मानते-हैं ।

## अभ्यास-७३

इस-समय हमारे प्रांत के शिचा की वागडोर हमारे अनुभवी / मन्त्री श्रीमान् प्यारेलाल जी शर्मा के हाथों में है। निःशुल्क/
श्रीर-श्रनिवार्थ-शिचा का देना ही उनका मुख्य-उद्देश्य है। /
इसके लिए वे प्रांत भर के एंग्लो-वर्नाक्यूलर या वर्नाक्यूलर-/
स्कूलों, कालेजों श्रीर यूनिवर्सिटियों की शिचा-प्रणाली का
श्रध्ययन कर-/ रहे-हैं श्रीर इसके सम्बन्ध में समय-समय-पर

हाइरेक्टर-/ श्राफ-पव्तिक-इंस्ट्रक्शन, सुयोग हे हमास्टरों तथा ट्रेनिक्न-कालेजों के प्रिसिपलों / सं भी सलाह लेते-हैं।

देखना उन्हें यह है कि / प्रायमरी-रकूल, सेकेन्डरी-रकूल, कि किन्डरी-रकूल, कि कि कि कि निक्त कोन / कहाँ-पर वदाये या घटाये जा-सकते हैं जिससे कि / कम-से-कम खर्च में अधिक-से-अधिक लड़कों को / पढ़ाया जा सके । स्त्री-शिक्ता; औद्योगिक-शिक्ता, द्रस्तकारी-शिक्ता तथा / शिल्प-शिक्ता की तरफ उनका विशेष प्यान है प्रारम्भिक-शिक्ता / के साथ-ही-साथ माध्यमिक-शिक्ता को भी वह सरल / वनाना-चाहते हैं।

श्राप छोटे वच्चों के शिचा चे-लिए / किंडर-गार्टन-प्रणाली मांटसेरी-प्रणाली तथा श्रन्य शिचा-प्रणालियों का / भी श्रध्ययन-कर-रहे हैं।

श्राशा-की-जाती-है कि / इनके मंजित्वकाल में एफ. ए.; बी. ए; एम. ए. के / वेकार मेजुएटों तथा वेकार विद्यार्थीगण को रोजगार मिल-सकेगा श्रीर / शिल्ला-माध्यम मातृभाषा द्वारा होकर यह देश के कोने २ / फैला-जायगा।

इसके-लिए इनकी प्रांत में गुरुकुल, विद्यापीठ, विद्यालयों,/ झात्रालयों, पाठशालाकों, मकतवों का पाठ्यक्रम तथा पाठ्य-पुस्तकें निर्घारित-करना-/ पड़ेगा श्रीर इनको धन् आदि से भी सहायता देना-पड़ेगा /।

श्रभी हाल-में ही हमारे प्रयाग विश्वविद्यालय की स्वर्ण-जयन्ती / मनाई-गयी-थी जिनमें कोर्ट द्वारा स्वीकृत उपाधियों से यूनिवर्सिटी / के चांसलर ने देश के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक, धुरंधर विद्वान तथा / देश-सेवियों को विभूषित किया-था। २६६

| ( 240 )                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|
| कृषि                                                                 |
|                                                                      |
| 2 - 06 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                           |
| 2                                                                    |
| 4. 7 2. 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                       |
|                                                                      |
|                                                                      |
| १० पटवारी तहसीलहार                                                   |
| १. जमीदार भालगुजार हेकेदार वकावी                                     |
| २. मालगुजारा आवपाशी तालु <sup>कदार</sup> महाजन                       |
| ४. काश्त कीर पशुचिकित्सा हिस्सेहार पशुचिकित्सा के स्थारारी-बन्दोयस्त |
| रं भेजती शिक्सा माजितल मिलाके यत                                     |
| ज्याकवृतियत जमावन्दी स्पार्थः                                        |
| E. YEITE                                                             |

श्रवधरेंट ऐक्ट श्रागरा-जमीदार-एसोसियेशन
 एप्रिकलचरिस्ट-रिलीफ-ऐक्ट इनकम्बर्ड-स्टेट-ऐक्ट्र
 १०. सहकारी-शाखा-समिति कारिन्दा सजावल
 खुद कास्त

#### अभ्यास-७४

श्रच्छे जमींदार या ताल्लुकेदार किसानों को श्रपनी रियाया सममते-हैं | श्रीर उनके साथ सद्व्यवहार के साथ पेश श्राते-हैं । वहुत | स्थानों-पर मालगुजारी वसूल-करने श्रीर सरकार के यहाँ | भेजने के लिए, मालगुजार, ठेकेदार या नम्बरदार होते हैं ।

श्रावपाशी / के-लिए कुएँ, तालाब या नहर बनाई-जाती-हैं, जिससे / वोत्राई-जुताई होने-पर फसल की पैदावार श्रच्छी-हो। फसल / के श्रच्छे न-होने-पर श्रथवा सूखा या पाला-पड़ने-/ पर पटवारी या तहसीलदार इस ही रिपोर्ट सरकार से कर देते-/ हैं। वहाँ से इन्हें ध्रमली फसल जोतने वोने के लिए / तकाबी मिलती है।

कारतकारों को जब कर्ज की आवश्यकता-पड़ती-/ है तो सह-कारी-समितियों या महाजनों से लेकर अपना / काम चलाते-हैं। यदि एक ही गांव में छोटे-छोटे / कई जमींदार हुए या एक-ही जोत में कई छोटे-/ छोटे किसान हुए तो उन्हें हिस्सेदार या पट्टीदार कहते हैं / ।

जमींदार श्रपने लगान की वस्त्वयानी कारिंदा के द्वारा कराता है /। वह इछ वस्त्वयानी का पूरा हिसान जिन नही-खातों में रखता / है उसे जमानन्दी-स्याहा या खतीनी कहते हैं। पट्टा-कवृिलयत / में जमींदार श्रोर किसानों के बीच की गई उन शर्ती / की लिखा-पट्टी रहती है जिन पर कारतकारों को जमीन दी-जाती-है। लगान न श्रदा-करने पर जमींदार श्रागरा / के श्रांत में श्रागरा-टेनेन्सी-एक्ट के धाराश्रों के श्रनुसार / श्रीर श्रवध में श्रवधरेन्ट-एक्ट के श्रनुसार किसानों पर मुकदमें / चलाकर उन्हें वेदखल कर-देते हैं। इसलिए लगान को बकाया / कभी न-रखना चाहिए विन्क उसे फीरन श्रदा-कर-देना / चाहिए।

जमीनों की किस्मों के-श्रनुसार श्रलग-श्रलग लगान हैं / श्रीर इन्हीं लगानों के श्रनुसार किसानों की खुदकाश्त, शिकमी, हीनह्याती / या मौरूसी किसान कहते हैं। साकितडल-मिल-कियत किसानी का लगान / मौरूसी लगान से भी कुछ काम होता है।

सरकार ने / इनकी मदद के लिए एप्रीकलचरिस्ट रिलीफ एक्ट, एनकम्बर्ड स्टेट्स एक्ट / अभी पास किये हैं। २८४

## स्वास्थ्य-विभाग

इंस्पेक्टर्-जेनरल-श्राफ्-सिविल-हास्पिटरुस् मेडिकल-बोर्डः मेडिकल-प्राफ्सर-प्राफ हेल्य मेडिकल-प्राफिसर डाक्टर वैद्य सिविल-सरजन हकीम ₹. यूनानी-चिकित्सा-चिकित्सा वैद्यक-चिकित्सा-प्रणाली Ş. होम्योपैथिक प्रणाली एलोपेथिक एलोपेथिक-चिकित्सा-प्रणाली शफाखाना अस्पवाल बाई थर्मामीटर श्रीपधालय कम्पावन्डर

#### श्रभ्यास-७५

रोग चिकित्सा तथा स्वास्थ्य-सुघार के बारे में देहातों की/
जो दयनीय दशा-है उसको वयान-करने-से-ही रॉगटे / खड़े
हो-जाते-हैं। जिस समय कोई भयान ह छुतहर बीमारी / फैलती-है
तो उनकी न तो किसी किस्म की चिकित्सा-/ होती-है न कोई
छाक्टर हकीम या वैद्य हो उनके / पास फटकते हैं। ये वेचारे
देहाती वगैर किसी दवा-दाक / या सेवा-शुश्रूषा के हज़ारों की
वादाद में भुनगों की / तरह मर जाते-हैं यद्याप इनका इंत जाम
करने के लिए / मेडिकल-बोर्ड, डायरेक्टर-जनरल-आफ्-सिविल
हास्पिटल, मेडिकल-आफिसर-आफ-/हेल्य, सिविल-सरजन आदि
बड़ी-बड़ी तनखाहें पाने-वाले अफसर / मोकर्रर-हैं। न शफाखाने, न अस्पताल और न औपधालय कोई / भी उनके वक्त
पर काम नहीं आते हैं।

एलोपैथिक-चिकित्सा-/प्रणाली इतनी कीमती है 'कि इनके लिए बेकार-है। होम्योपैथिक / चिकित्सा-प्रणाली यद्यपि ससी-है परन्तु फिर भी इसी प्रणाली / की दवाइयों को फायदा करने-के-लिए एक बड़े अच्छे / जानकार की आवश्यकता है। सबसे अच्छी सस्ती और सुगम-प्रणाली हमारी / देशी वैद्यक-चिकित्सा-प्रणाली है जिसे कुछ जंगली पत्तियों / के कादा और रस द्वारा भयंकर-से-भयंकर रोग आराम / हो-जाते-हैं।

यदि रावर्नमेंट इन बड़ी-बड़ी तनख्वाहें पाने / वालों के रुपये को बचाकर आजकल के वेकार नवयुक्तों को / साल-साल भर की वैद्यक को-शित्ता-देकर यदि कसबे / और तहसीलों में ही श्रीषपालय खोलवा-दे-तो मेरी समक / मे यह मसला बड़ी आसानी से हल हो-सकता-है /। नये वैद्याण भी धीरे-धीरे तजुर्वा को हासिल कर अच्छे / वैद्य हो-सकते-हैं। देहात-वालों को तिनके का सहारा भी / वहुत है, मरता क्या न करता। २४६

# जेल-सेना-पुलिस

१. जेल जेलर सेंट्रल-जेल जिला-जेल
२ डिन्ट्रिक्ट-जेल इवालात कैदी-अफसर किन्विक्टअफसर
३. द्यड-विचान रिफार्मेंटरी-जेल एंडमन-जेल वायु-सेना
४. रिजर्व सेना रिजर्व सैनिक रॅगरूट वायुयान
४. एरोप्तेन एयर-फोर्स रायल-एयर-फोर्स सेंड्रस्ट-कालेज
६. पुलिस-स्टेशन कांस्टेबिल देड-कांस्टेबिल कोतवाल
७. शहर-कोतवाल दोषारोपण झराजकता नज्यस्वंद

|             | 20       | <b>\</b> | 7_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>f</i>   |
|-------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>¥.</b>   |          | - /E     | ,, ,,,, , , ,<br>/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | # # T      |
| ₹           | 7        | J        | · /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | · 🏌 ·      |
| 3           | w        | 5/2      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11         |
| g           | ÿ.,      |          | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | · L        |
| ¥.          | N.S.     | }£.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | f-3        |
| <b>Ę</b> .  | ~ ··     | . 3-     | (پريد،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| y)          | 1        | . d      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | √          |
| ٤.          | ٠~.      | ···~ .   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Z/ i       |
| £           | <u>.</u> | کا '     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | C          |
| <b>१०.</b>  | <u>~</u> |          | کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | سسل        |
| 83 .        |          | . ~      | . L'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>ti.</u> |
| १२          | 十        | . A.     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t:         |
| <b>१</b> ३. | ·~.      | . ~.     | · {};;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 97         |
| SR -*       | . 6/     |          | ٠ ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 97<br>-9   |
| 14          | · L      | F.       | Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lo         |
|             |          | ~e(      | . <i>\( \sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sq}}\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sq}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}</i> |            |
| <b>શ્ક</b>  | · kg     | ٠ (      | \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٠ ه        |
|             | 4        | )2       | , <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . e.       |

# न्याय-विभाग

| ₹.         | <u>श्रिबीकों सित्</u> | प फेडरलको                               | है हाई कोई         | <b>जू</b> डिशल     | कमिश्तर                  |
|------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| ₹.         | श्रसिस्टेन्ट :        | जूडिशल कमि                              | श्नर जुडिश         | ाल कमिश्न          | र कोट                    |
|            |                       | -,                                      |                    | रेटस मान           |                          |
| ₹.         | न्यायाधीश             | सेशन जन                                 | <b>डिस्ट्रिक्ट</b> | জন নি              | ला जेल                   |
| 8.         | स <u>ुव</u> जज        | सदर-श्राल                               | ा सुन्हि           | फि र्च             | फ कोर्ट                  |
| ધ્યુ.      | रेवन्यू कोर्ट         | स्माल क                                 | ाजेज कोर्ट         | श्रदालत            | खफीफा                    |
|            | " - <b>v</b> ( -      | *************************************** |                    | सेटिल्मॅट          |                          |
| ₹,         | मोकर्मा               | फौजदारी के                              | मोक्स में          |                    |                          |
|            | -                     | • • •                                   | •                  | माल के             |                          |
| <b>७</b> , | जूरी                  | थसेसर                                   | श्रीरिवि           |                    | •                        |
| ς.         | · •                   | मुद्दालय                                | ,                  |                    |                          |
| ۹.         |                       | मोहर्रिर                                |                    |                    |                          |
| १०.        | पद्ध                  | पश्चायत                                 | <b>पौजदा</b> र     | <del>1</del>       | नकील                     |
| -          | प्लीडर म              |                                         |                    |                    |                          |
| ₹₹.        | श्चासिस्टेस्टन        | , २.ग. <b>२</b><br>विने में ट-एडवे      | क्षित्र<br>ब्राइस  | वार                | स्वित्राच्य<br>स्वीतिस्य |
| , ,,       | >11 (1\G-G-V          | ।अगमद-५७५                               | _                  |                    | ***                      |
| ₹₹.        | en Cambra             |                                         |                    | <del>द</del> ्धर ÷ |                          |
|            | ञा भवाग               | অ্মিযুক্ত                               | जाव्य-दीवा         |                    |                          |
| ₹¥.        |                       | री विच                                  |                    |                    | गवाह                     |
| ۶4.        | इजहार                 | पंचनामा                                 | जिरह               | जम                 | ानतदार                   |
| ₹Ę.        | दस्तावेज              | मस्विदा                                 | अर्जी-दावा         | इक                 | रारनामा                  |
| ₹७.        | इं दुत्ततत्तव-        | दक्षा जायद                              | द बार-एर           | नेसियेशन.          | शहाद्त                   |
| ₹5.        | इस्तगासा              | ताजीरात-                                | हेन्द              | तनकी               | बनाम                     |
|            |                       |                                         |                    |                    | -                        |

### अभ्यास-७६

[ जेल श्रीर सेना सम्बन्धी श्रभ्यास ]

देश की शान्ति-रक्ता के-लिए ही दण्ड-विधान तथा / पुलिस श्रीर जेलों का निर्माण किया-गया-है। कभी-कभी / लब श्रशान्ति घोर-रूप धारण करते-हैं-तो सेना / या फीज की श्रावश्यकता-पड़ती-है जो देश में शान्ति-/ रखने के श्रलावा घाहर विदेशियों के श्राक्रमण से भी रक्ता-/ करती-हैं। श्रावश्यकतानुसार सेना के कई भाग किये-गये-हैं/। जैसे जल-सेना, स्थल-सेना, वायु-सेना श्रादि।

वायु-सेना / की बागडोर रायत-एयर-फोर्स के अफसरों के हाथ मे-है / इसमें अनेक-प्रकार के वायुयान है जिन्हें हवाई जहाज / या एरोप्तेन कहते-हैं।

सैनिक-अफसरों की उच्च-शिज्ञा-के / जिए देहरादून में एक कालेज स्थापित किया-गया-है जिसे / सेंढुरस्ट-कालेज कहते-हैं।

सैनिक-शिचा के-लिए नए-नए / रंगरूट भरती किये-जाते-हैं श्रीर बहुत सेनिक रिजर्व में-/ रखे-जाते-हैं जिन्हें रिजर्व-सैनिक कहते-हैं।

दण्ड विधान / के अनुसार गिरफ्तार किये हुए आदिमयों को पहले हवालात में / रखते-हैं और सजा होने पर जिला या डिस्ट्रिक्ट-जेल, / सेन्ट्रल-जेल आदि जगहों में सुविधानुसार मेज देते-हैं। जेल / के अपसर को जेलर कहते-हैं। वह पुराने समम्बद्धार कैदियों / से भी जेल के इंतजाम में मदद लेते-हैं जिन्हें / कैदी-अपसर या कनविक्ट अपसर कहते-हैं।

नए कम उम्र / की बालिकाएं वालक यदि कोई जुर्म में पक्के जाते हैं / तो रिफार्मेटरी जेल में भेज दिये-जाते हैं पर उम्र / उकेत तथा कालेपानी की सजा पाये हुये कैदियों को एंडमन-/ जेल में भेजा जाता है।

शहर की शान्ति के-लिए / जगह-जगह पुलिस-स्टेशन वने-हैं जिनमें शहर-कोतवाल, कोतवाल / तथा हेड कांस्टेविल और कांस्टेविल श्रादि रहते हैं।

#### श्राम-७७

दिवानी और फीजदारी-के-मोकदमों का फैसला करने-केलिए / सब-से-बड़ी अदालत को प्रिवी-केंसिल कहते-हैं। नये/
विधानों के पेचीदगी को तय करने-के-लिए अभी हाल-/ में एक
कोर्ट कायम किया-गया-है जिसे फेडरल-कोर्ट / कहते-हैं। प्रिवीफोसिल के मोकदमें इंगलैंड में होते-हैं /। भारत में। सब-से बड़ी
अदालत हाईकोर्ट की- है।

जैसे / कलेक्टर आहि जब फीजदारी-के-मोकदमे करते-हैं तो मिजस्ट्रेट / कहलाते-हें उसी-तरह जब डिस्ट्रिक्ट-जज फीज-दारी-के/-मोकदमे-करते-हें तो सेशत-जज कहलाते-हें । माल-के-/ मोकदमें की सब-से-बड़ी अदालत वर्ष्ड-आफ-रेबिन्यू है / और उसके आधीन डिविजनल-किमश्तर, सेटिलमेंट-आफिसर तहसीलदार आदि माल-/ के-मोकदमें करते-हें । अवध-आनत की सब-से-बड़ी / अदालत को जूडिशल किमश्तर-कोर्ट कहते हैं । इन न्यायाधीशों के / पद के अनुसार कहीं जुडिशियल-किमश्तर या असिस्टेंट जुडिशियल-किमश्तर, / कहीं कहीं चीफ-जिस्टस या केवल माननीय-जज कहते हैं /।

मुकदमे को जो दायर करता है उसे मुहाई या वादी / कहते-हैं श्रीर जिसके खिलाफ वह मोकदमा दायर करता-है / उम्रे मुद्दालेह या प्रतिवादी कहते-हैं। जो कानून के जानकार / मोविक्किलों की तरफ से इन मोकदमों की बहस किसी कोर्ट / या इजलास में करते-हैं उनको पद के धानुसार प्लीडर, / मुख्तार, एडवोकेट या अटार्नी कहते हैं। गवर्नमेंट ने अपने मोकदमों / की पैरवी या बहस करने-के-लिए जिले में गवर्नमेंट-/ प्लीडरों को और हाईकोर्ट में गवर्नमेंट-एडवोकेट, असिस्टेंट गवर्नमेंट-एडवोकेट, / हाईकोर्ट-प्लीडर मुकर्रर कर-रखे-हैं।

किसी मोकदमें की दायर-/ करने-के-िलये मुद्द की न्याया-लय में अरजीदावा पेश-करना-/ होता-है और उसके जवाब मे मुद्दालेह बयान-तहरीर पेश-/ करता-है। फिर दोनों के इलिफया बयान-होते हैं-और / उसके बाद मुकदमा जान्ता-दिवानी चलता-है। इंदुलतलब-रुक्का लेन-/ देन अथवा जाय-दाद के मुताल्लिक जो मुकदमें दायर-/ होते-हैं उन्हें दीवानी के मोकदमें कहते-हैं।

फीजदारी-के-/ मोकदमे में इस्तगासा दायर कर श्रमियुक्त के खिलाफ श्रमियोग लगाया-/ जाता-है। बहुत से जुर्मों में पुलिस की श्रव्तियार-होता-/ है कि मुजरिम को पहले ही गिरफ्तार कर-ले या:/ किसी जमानतदार के जमानत देने-पर छोड़-दे।

इसके-बाद / ही गवाह पेश किये-जाते हैं, इजहार लिए जाते / हैं, जिरह होती-है और बहस-मुबाहसे के बाद तजवीज / दी-जाती-है। ३४३

## स्टाक-एक्सचेंज

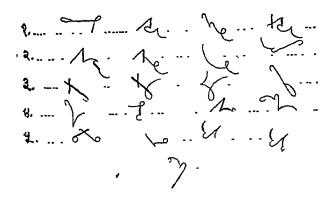

- स्टाक एक्सचेंज आरिडनरी शेयर प्रीफरेन्स शेयर डिफरड आरिडनरी शेयर
- २. रीडीमेबिल शेयर रीडीमेबिल प्रीफरेन्स शेयर फाउन्डर्स शेयर शेयर वारन्ट'
- ३. डिवेनचर डिवेनचर-होलडर शेयर-होलडर प्रार्थना-पत्र
- परिपच्चल एक्स्र्डिवीडेन्ट रजामन्दी मेरीटोरियम
- ४. देड व्याफिस व्यवकर्षे दिवाला दिवालिया सरचार्ले

( २५२

# ( २८३ )

# बैङ्क और कम्पनी

|                      | .41               | •                  |                       |
|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| १, एजेन्ट            | सब एजेन्ट         | बहीखाता            | खाताबही               |
| २. रोकड़-बही         | लेन-देन           | हानि-लाभ           | श्रॉकड़ा              |
| ३. श्राय न्यय        | मुनीम             | नाम-लेखा           | विवरण-पत्र            |
| <b>४</b> - बैलेस-शीट | हुँडी             | हुँडी पुरजा        |                       |
| ५. मुद्दती हुँडी     | भुक्तान           | जमा खर्च           | <b>डि</b> प्रीसियेशन  |
| ६. मूल्याकर्ष        | सिङ्गित्त-एन्ट्र  | सिस्टम डबर         | त-एन्ट्री-सिस्टम'     |
| •                    |                   | खबल                | एन्ट्री-प्रणाली       |
| ७. कर्जदार           | सामीदार           |                    | वेयरर्स-चेक           |
| 🕳 स्रार्डर-चेक       | ऋास-चेक           | एन्डोर्समेंट       | सेविङ्ग-बैङ्क         |
| ६. सेविङ्ग-वैङ्क     | एका उन्द          | पासबुक             | चेञ्बुक               |
|                      | <b>फि</b> क्सड-डि | पाज़िट             | _                     |
| १०. करेन्ट एका       |                   | ते बोनस            | श्रामदनी              |
| ११. प्रामेखरी नो     | ट प्राइवेट क      | म्पनी प            |                       |
|                      |                   | इनर                | योरेंस कम्पनी         |
| १२. लिक्वीडेश        | न मेमोरेंडम       | मेमोरॅंडम-त्राप    | -एघोसियेशन            |
|                      |                   | ञ्चार्टकिल्स-श्राप | ह-एसोसियेश <b>न</b>   |
| १३. लिमिटेड          | त्तिमिटेड-कम्पनी  | सारटीफिकेट         | प्रासपेक्ट <b>स</b>   |
| १४. घमोटर्स          | सबस्काइबड-के      | पिटल श्रूथर        | <b>ाइ</b> ज्ड-के्विटल |
| ••                   | _                 | _                  | -श्राप-केपिटल         |
| १५. प्रीमियम         | वीमा पालर्स       |                    | गफ एक्सचुँज           |
| 25 <del>2</del> -> 2 | ->c-              |                    | गफ एक्सचेंज           |
| १६ नाट निगोवि        | (याबल इ           | नकम टैक्स          |                       |
|                      |                   | _                  | प्राफिट टैक्स         |
| १७. स्टैम्प-ड्यूटी   | लाइफ-पालसी        |                    | क्जामिनेश <b>न</b> ः  |
| مرجب م               | <b>-</b>          | श्चाहिट            |                       |
| १=. डिपार्टमेट       | होल्डर            | मार्गेज            | कम्पनीः               |

#### अभ्यास--७८

किसी देश की व्यापारिक उन्नति के-लिए उस देश में /
सुदृढ़ श्रीर सुव्यवस्थित-वेंकों का होना-निवान्त श्रावश्यक-है। बगैर / इनके कोई-भी अच्छी कम्पनियों का खुलना मुश्किल-हो-नावा / है।

वैंक के सब से बड़े अफसर को एजेंट और / संचालकों को खायरेक्टर्स-कहते-हैं। इन वैंकों की अनेकानेक शाखाएं / और उप-शाखाएं भी-होती-हैं जो सब-एजेन्टों के / आधीन होती-हैं। इन वैंकों द्वारा जन-साधारण, आम-पबलिक, / व्यापारियों या रोजगारियों का लेन-देन होता-है। व्यापारी-लोग / अपने हिसाब को सुवारुख्य से-रखने-के लिए कम-से-/ कम रोकड़-बही और खाते-बही तो जरूर-ही-रखते-/ हैं। इनके सुनीम-लोग तिमाही, छमाही या सालाना आय-व्यय/ के आंकड़ों को जोड़-घटाकर हानि-लाम, विवरण-पत्र जिसे / वैलेंस-शीट भी कहते हैं तैयार-करते हैं।

नगद के/ अलावा एक-दूसरे का भुगतान ये हुन्ही या चेक के/ जिरये से भी करते हैं। यह हुन्डियाँ और चेक भी / कई-प्रकार के होते हैं जैसे दर्शनी हुन्डी, मुद्दती हुन्डी /। दर्शनी हुन्डी जिसके ऊपर की जाती है उसकी उस हुन्डी / के विखाते ही भुगतान देना-पड़ता है। इन हुन्डी पुरजों / के काम से लेन देन में बड़ी सुविधा होती है / क्योंकि अक्सर रुपये को इधर उधर न भे जकर जमालचे से / काम चल जाता है। इसी तरह चेक से लेन देन होता है। बैंक वेयर से चेक को पाते ही ले-जाने / वाले को लगर कोई पूछताछ किये ही रुपया दे / देती है और सिर्फ इससे रुपया पाने का दस्तब्त कराती - / है। आईर चेक का रुपया वगर आदमी की ठीक शिनाब्त / किये हुए नहीं देती। कास चेक का रुपया तो सिर्फ / हिसाब में जमा-कर-लेती है पर देती नहीं। इस / रुपये को निकालने-के-लिए आपको अपने नाम से दोवारा/ चेक काटना-पड़ेगा। एक आदमी की काटी हुई चेक एन्डोर्समेन्ट/ करके दूसरे के नाम की-जा-सकती-है।

बैङ्कों में / एकाउन्ट कई-तरह-से-रक्खे-जाते-हैं, कहीं सिगिल-इन्ट्री-/ सिस्टम से-रखे-जाते-हैं कहीं डबल-इन्ट्री-सिस्टम से/। डबल-इन्ट्री-प्रणाली में समय तो कुछ अधिक-लगता-है/ पर यह सिंगिल-इन्ट्री-प्रणाली से अधिक काम की होती-/ है।

बैक्क में लेन-देन के खलावा लोगों का रुपया / भी सुरित्तत रहता-है। इसके-लिए लोग बैक्क में खलग-/अलग एकाउन्ट-खोलते-हैं जैसे सेविंग-बैंक्स-एकाउन्ट, करन्ट-एकाउन्ट,/ फिक्सड-डिपा-जिट-एकाउन्ट खादि। इस बात-के सबूत के-/ लिए कि उनका रुपया बैंक मे जमा है, बैंक उनको / एक किताब देती-हैं जिसे पास-बुक कहते-हैं।

#### अभ्यास-७६

किसी पिन्तक-लिमिटेड-कम्पनी को खोलने के-लिए रिजस्ट्रार के / द्रस्तर में मेमोरेंडम-आफ-एसोसियेशन और आर्टिकल्स-आफ-एसोसियेशन दाखिल / करना-पड़ता-है और इसके मंजूर होने-पर पिन्तक से / इसके शेयर खरीदने को कहा-जाता-है। कम्पनी खोलने वालों / को प्रोमोटर्स और संचालको को डाय-रेक्टर्स कहते-हैं। जितने रुपये / तक यह अपने शेयरों को वेच-सकती-है इसे अथराइन्ड-/ केपिटल, जितने रुपयों का पिन्तक-खरीदती-है उसे सब्सकाइन्ड-केपिटल / और खरीदे शेयरों का जितना रुपया वह कम्पनी को दे / चुकती है उसे पेड-अप केपि-टल कहते हैं। कम्पनी के/ प्रास्पेक्टस, श्रामदनो का जमा-खर्च, वैलेंस-शोट यथा वोनस श्रादि / को रक्तम को देख-कर यह-कहा-जा-सकता-है/ कि लेन-देन के मामलों के कम्पनी की क्या हालत-/ है । उसकी फाइनेन्शल कन्डोशन का वगैर पूरा हाल जाने-हुए रुपया / न जमा-करना-चाहिए क्योंकि अक्सर्य ये कम्पनियाँ टूट जाती-/ हैं श्रीर लिक्किडेशन में ले-जी-जाती-हैं। इन कम्पनियों / की श्रामदनी पर इनकम-टैक्स, सुपर-टैक्स, श्रीर कभी-कभी एक्सेस-/ प्राफिट-टैक्स भी देना-पड़ता-है।

जान-बीमा मेडिकल-एक्जामिनेशन/ के पश्चात् किसी इन्श्यो-रेंस कम्पनियों में करा-कर लाइफ-पालसी/ ले सकते हैं उसके लिए प्रीमियम-देना पड़ेगा।

#### श्रभ्यास-----------

[स्टाक-इक्सचेंज सम्बन्धी अभ्यास ]

न्यूयार्क १६ दिसम्बर । यहाँ के शेयर-मार्केटों में शेयर की/ बिको की अधिकता के कारण आज ऐसी हल-चल देखने/ में आई जैसी सन् १९२९ के बाद कभी नहीं देखी-/गयी-थी। वाजार खुलने के एक घंटे के अंदर बाइस/ लाख पचास हजार शेयर बिक गये और उनकी कीमतें १०/ डालर कम हो-गई। इनमें आरडिनरी-शेयर, प्रिफरेन्स-शेयर, रिडोमेबिल-/शेयर तथा फींडर्स-शेयर आदि सभी किम्म के शेयर थे/। डिवेंचर-होल्डर तथा शेयर-होल्डर अपने-अपने डिवेंचरों, शेयर-वारन्ट,/शेयर तथा शेयरों के प्रार्थना-पत्रों को लिए हुए घुवे/ पड़ते थे। जो शेयर-होल्डर नजर आता था वह वेचता/ ही नजर आता था। न वह यह देखता था कि/ शेयर परपीचु अल है या एक्स-डिवोडेन्ट है, उसे तो वस/ वेचने ही से मतलब था। ये लोग शेयर वेचने के-/लिए इतने उत्सक थे कि उनके चिल्लाहर के कारण बड़ा / ही हल्ला मचा और फाम-करने-वाले क्तर्कों की नाक / में दम-हो-गया। गत अगस्त तक जो कमरे खाली / पड़े-रहते-थे उनमें इतनी भीड़ हो-गयी-थी कि / लोगों को पॉव धरने के-लिए जगह मिलना कठिन हो-/ गया था। शेयर वेचने-वालों की उत्सुकता इस्रलिए थी कि / प्रत्येक अपने शेयर का मूल्य घटने के पहले ही उसे / वेच-कर अपनी हानि दूसरे के मत्थे टालने के-लिये / उत्सुक था।

पाठकों को याद होगा कि सन् १६२६ में / भी न्यूयार्क की वाल-स्ट्रीट में शेयरों में इसी-प्रकार / की हल-चल हुई थी, जिसके बाद कि संसार में / आर्थिक संकट की लहर फैल-गई थी और सभी चीजों / का मूल्य एकाएक गिर-गया-था । इस साल भी बाजार / खुलने के पहले दलालों की भीड़ इसके वाहर खड़ी-हुई-थी जो कि शेयरों के विक्री के आर्डर के वंडल-/ के-वंडल लिए हुए-थे। वाजार खुलते ही उसमें ऐसी/ व्यवस्था फैल-गई कि मेरिटो-रियम के-लिए सरकार से चिल्लाहट/ होने लगी।

बहुत तो दिवाला निकाल कर दिवालिया हो-गये/। ३००

( 255 ११े १२ 93 18. ₹Q.

# किस्म-काग्रजात

| ٤.          | कवृत्तियत                      | दुस्तावेज | मुखतारनामा   | वयनामा         |  |  |  |  |
|-------------|--------------------------------|-----------|--------------|----------------|--|--|--|--|
| ₹.          | रेहन नामा                      | सरखत      | किराया नामा  | जमानत नामा     |  |  |  |  |
| ₹.          | इकरार नामा                     | फारखती    | हित्रा नामा  | वसीयत नामा     |  |  |  |  |
| 8.          | द्खल नामा                      | व         | कालत नामा    | हलफ नामा       |  |  |  |  |
|             |                                |           | ব            | ारंट गिरफ्तारी |  |  |  |  |
| ¥.          | दरखास्त इतस                    |           | सुलह् नामा   |                |  |  |  |  |
|             | खार्टिफिकेट मेहनताना इजाजत नाम |           |              |                |  |  |  |  |
| ξ.          | जीजे स                         | ।किन      | मजकूर प      | यदम मौजूदगी    |  |  |  |  |
| <b>9</b> .  | पैरवी                          | सनद       | अलमरकूम      | हक-हकूक        |  |  |  |  |
| ۷.          |                                |           | मुवाबिजा     |                |  |  |  |  |
| .3          | कायम मुकाम                     | वैकारि    | ाल नाजायब    | त बावजूद्      |  |  |  |  |
| १०.         | शिरकत                          |           |              | मरहूना         |  |  |  |  |
| ११          |                                |           | गैर-मनकूता   |                |  |  |  |  |
| १२.         | इंतकाल                         | वद-द्यान  | ी जिंत्रया   | तकमीला         |  |  |  |  |
| १३.         | इंतजाम                         | ,         | द्स्तबरदार   |                |  |  |  |  |
| ₹v.         |                                |           | ोदार मुबल्लि | •              |  |  |  |  |
| <b>የ</b> ሂ. |                                |           | तमस्सुख      |                |  |  |  |  |
| १६.         | फरीकै <i>न</i>                 | वाजिवुल   | मिनजानिव     | _              |  |  |  |  |
| 9ın         | केंक्सियत                      | तलबाता    | वत्द         | श्रजी दावर     |  |  |  |  |

#### श्रभ्यास—ट१

श्रदाततों में जो श्रामतौर-से चालू काराजात-हैं उनके श्राखीर/ में ज्यादातर "नाम" का लफ्ज लगा रहता-है जैसे मुख्तारनामा./ बयनामा, रेहननामा, किरायानामा, जमानतनामा बगैरा। इकरारनामा, हिवानामा, दखलनामा, वकालतनामा भी / ऐसे ही कागजातों के नाम-है।

श्रदालत-में जब कोई / वात हलिफ्या वयात-की-जाती-है तो वह जिस श्ररजी / में लिखी-जाती-है उसे हलफनामा कहते-हैं। मुख्तार-नामा / श्रीर वकालत-नामा इस वात के सबूत हैं कि मुद्दई/ या मुद्दालेह ने फलॉ वकील या मुख्तार को श्रपने मोकदमें / के लिए मोक्तर्र किया है।

मकान या किसी चीज को / किराये पर लेने से किरायानामा या सरखत, किसी की जमानत / लेने पर जमानतनामा, किसी वात की शत-व-इकरार-करने / पर इकरारनामा, किसी जायदाद-पर ।कब्जा-दखल लेने-या देने / पर दखल-नामा लिखा-जावा-है।

इसी-तरह किसी चीज / को कहीं गिरवीं या रेहन-रखने-पर रेहननामा, किसी चीज / को किसी शर्तो या शरायत पर वेचने या वय करने / का वयनामा, किसी शख्स को उसकी फरमावरदारी व दूसरी खिदमतों / के लिए बखुशी किसी चीज को वख्स देने से हिवानामा / और मरते वक्त किसी चीज को अपने नाते व रिश्तेदारों / या दूसरे किसी फरमावरदार नौकर में बाँटने से वसीयतनामा लिखा-जाता-/ है।

जमीनदार व किसानों के बीच जिन शर्तों पर जमीन / ली-या दी-जाती-है उसका जिक पट्टा कबृतियत में / रहता है। किसी शख्स की डिग्री की श्रदायगी न-करने-/ पर वारंट-गिरफ्तारी निकाली-जा-सकती-है। इस गिरफ्तार शख्स / यानी मिद्यून को दरख्वास्त-इनसालवेंसी देने का श्रख्तियार होता-है। इसके / लिये वकीलों को करना-पड़ता है श्रीर वे श्रपनी सार्टिफिकेट- / मेहनताना कोटं में दायर करते-हैं।

नीचे एक रेहननामा का / खाका दिया-जाता है। इस दस्तावेज की वहार को देखिये /।

रेहननामा

में, मुसम्मात चन्दो देवी, जीजे देवी प्रसाद, वल्द, लाला गुरद्याल / सिंह, कीम कायस्य, साकिन मीजे रस्लपूर, जिला जीनपुर की हूँ।

जो कि मेरे जिम्मे एक किता डिग्री तायदादी मुबलिंग क्पया / ४४२) दुवे महाजन साकिन मौजा मैनपुर की श्रदालत मॅडियाहू मुन्सिफी / से हुई है कि जिसका रुपया वावजूद गुजर- जाने किरत / डिग्री के भी श्रव तक न श्रदा हुआ और श्रव / उसकी तैदाद में-सूद के १०६३।।।≥) पहुँची-है और महाजन / डिग्रियों को इजरा-कराने-पर मुस्तेद-है कि जिससे सरासर / जेरबारी हम लोगों की होगी और इसके सिवाय और भी चन्द / जरूरी खर्च पेश-हैं, इसलिए बाबू गोञ्जलचन्द साहब महाजन-व-/ रईस शहर बनारस के पास हाजिर हो-कर श्रपना हिस्सा / २ श्राना ४ पाई मौजा रस्लपुर, परगना मॅडियाहू जिला/ जौनपुर को मेंडीह-व-डावर सीर-व-स्थार व बाग्रात / व पक्के कुश्रों वगरह हकूक जिमींदारी कि जिस-पर हम / लोग बिना शिरकत किसी दूसरे के और बिना मदाखलत-किसी-शख्स / के काविज-व-दाखिल हैं मकफूल-करके १२००) बारह सौ / रुपया कि जिसका श्राधा ६०० | छ: सौ रुपया होता है / कर्जा बहिसाब-

सूद ।।।=) चौदह आने मैकड़े माहवारी के इस / तफसील से त्तिया कि १०६३॥। ह) वास्ते छदा-करने डिग्री भीखा / दुवे डियीदार के महाजन मीसूफ़ के पास छोड़ दिया कि / वह डिप्रि-यात नम्बरी ५५७ मकू मा १७ जूलाई सन् १८८८ ई० / के नम्बरी ४६६ मर्कु मा ४ अगस्त सन् १८८८ ई० नम्बरी / ४४४ मर्कु मा १६ जूलाई सन् १८८८ ई० व नम्बरी ४४३ / मक्ट्रीमा १६ जूलाई सन् १८८८ ई० को खदा-करके और / वस्तो उसकी पुरत डिग्रियात पर लिखा-कर वापस ले-लेवें / श्रीर १०६८) एक सी छ: रुपया एक आना नकद ले-/ कर अपने खर्च में लाए। अव कुछ भी जिम्मे महाजन / के वाकी नहीं। इसलिए यह दस्तावेज तिख-कर इक़रार करते / हैं व लिख-देते-हैं कि सूद छमाही महाजन मौसूफ / को अदा-करके रसीद उसकी दस्तखती महाजन मौसूफ ले-लिया / करेंगे श्रीर मीत्राद पांच वरस में यानी जेठी पूर्णेमासी सन् / १३०१ फसली को श्रसिल १२००) रुपया व जिस कद्र सूद् / श्रदा से वाकी रह-जायगा एक सुरत श्रदा व वेवाक / करके दस्तावेज को भरपाई लिखा-कर वापस ले-लेंगे सिवाय / इन दो सूरतों के कोई उज वावत वसूली सुद या / श्रमित के कावित मंजूरी श्रदातत न होगा श्रगर सूद छमाही / श्रदा न-हो तो वाद गुजरने छमाही के वह रुपया / भी श्रमित मे जोड़ कर उस-पर 'सूद दर।।।=) / माहवारी के महाजन मौसूफ को अदा करेंगे और अगर दो / छमाही गुजर जाय और महाजन को रुपया अदा न हो / तो महाजन को ऋिल्तयार होगा कि बिना गुजरने मीश्राद मुन्दरजे / दस्तावेज के कुल रुपया श्रसिल-मै-सद् नालिश करके हम / लोगों की जात-त्र-जायदाद मरहूना व नेरे-मरहूना व / मनकूला व -गेर-मनकूना से वसूल कर लेवें और मिल्कियत / मकफूला हर तरह पर पाक व से किसी किसी / वें किसी किसी किसी / वें किसी किसी / से मुन्तिकल नहीं है अगर किसी किस्म का इन्तकाल जाहिर/ होगा तो हम लोग पाबन्द मवाखिजा कानून ताजीरात-हिन्द के/होंगे और महाजन मौसूफ को अख्तियार वसूल कुल-रुपया श्रसिल-/व-सूद का विना इन्तजार गुजरने मीश्राद के होगा श्रीर/महाजन मौसूफ के देन श्रदा करने तक जायदाद मक-फूला/को कहीं रेहन-या-चय या किसी किस्म का इन्तकाल/न-करेंगे श्रगर करें तो भूठा व नाजायज ठहरे/श्रगर कुल रुपया श्रसिल-मय-सूद अन्दर मी आद के ही/अदा कर देवें तो महाजन को वाजिब होगा कि उसकी/ लेकर इलाके को फक. रेहन-कर-दें श्रीर दस्तावेज वापस/कर हे श्रीर धगर वादा-पर कुल-रुपया या थोड़ा/ रुपया भी श्रदा होने से बाकी रह-जाय तो महाजन / को अख्तियार होगा कि नालिश नम्बरी करके कुल-रुपया श्रपना / हम लोगों की जात व नीलाम-जायदाद मकफूला-व-गैर-/मकफूला व मनकूला-ब-गैर-मनकूला से वसल-कर-ले /। इसमें हमको हमारे वारिस्रात कायम-मुकामान को कोई उज न/होगा। श्राराजियात सीर जो इस दस्तावेज में रेहन-होती-है / उनके नम्पर इसके नीचे लिख-देते-हैं श्रीर यह-भी / पकरार खास करते हैं कि बाद गुजर-जाने मीआद के / भी कुल मुतालवा वसूल होने तक सूद रुपये का ॥ 🔑 / सैकड़े माहवारी विना उज खदा करेंगे और निसवत सूद के / किसी किस्म का उज न करेंगे इसलिए यह दस्तावेज वतौर /-रेहन-नामा के लिख दिया कि वक्त पर काम त्रावे / व सनद रहे-फकत।

#### अभ्यास---८२

## कुछ व्यावहारिक पत्र

(१)

इलाहाबाद, ता० २१ जनवरी १६३८

महाशय-जी,

मैंने स्नापके 'संसार-चक' नाम की पुस्तकों का विज्ञापन स्नाम के 'लीडर' श्रखनार में देखा-है। यदि ये-पुस्तक स्नाप २) में दे-सकें-तो कम-से-कम ५ पुस्तकें तुरन्त ची० पी० करके पोस्ट-श्राफिस द्वारा भेजने-की-कृपा-करें। ची०-पी० स्नाते-ही छुड़ा-ली-जायगी। भवदीय

( २ ) संसार-चऋ-कार्यात्तय, मथुरा। ता० ५-२-३८

श्री महाशय-जी,

श्रापका-कृपा-पत्र-मिला उत्तर-में-निवेदन-है कि श्रापके श्राहर के श्रमुक्षार श्राज-दिन 'समार चक्र' नाम की पुस्तक की ५ प्रतियाँ डाक-वी० पी० द्वारा भेज-दो-गई-हैं। इनवाइस भेजी जा-रही-हैं। श्राशा है पुस्तकें पहुँचते ही श्राप उसे छुड़ा लेंगे।

इनके अलावा नीचे के वाक्यांशों को लिखो-पत्रादि के व्यवहार में अधिक काम आते हैं।

१. श्रीमान्, मान्यवर, पूज्यवर, महामान्यवर, महोदय, महा-शय,श्रद्धास्पद, श्रायुष्मान् , चिरंजीव, प्रिय-महाशय श्रादि 🖡

#### ( २६४ )

- श्राप-का-दास, श्राप-का-श्राज्ञाकारी, भवदीय, श्रापका-िपय-मित्र, तुम्हारा-एक-मात्र, श्रापका-िहत-चिन्तक, कृपा-कांची, दर्शनाभिलापी।
- ३. तुम्हारा पत्र कल-शाम-की-डाक-से मिला।
- ध. कृपा-पत्र-मिला, श्रापका-पत्र-मिला, तुम्हारा-पत्र मिला,
- ४. पत्र-मिला, उत्तर-मे-निवेदन-है।
- ६. बहुत-दिनों-से आपका पत्र नहीं-श्राया क्या-कारण है।
- ७. पत्र-मिला पढ़कर-हर्प-हुन्ना।
- ८. यहाँ-सव-कुशल-है-तुम्हारा कुराल-सेम-ईश्वर-से-चाहता हूँ।
- E. उत्तर शीघातिशीघ भेजिए।
- १०. उत्तर लीटती-डाक्त-से-भेजिए।
- ११. मैंने श्रापको फर्ड-पत्र लिखे पर उत्तर-एक-का-भी-न-मिला।
- १२. मुक्ते इस-बात-का-हार्दिक-दुख:-हे कि मैं आपके पत्रों का यथा-समय उत्तर-न-दे; सका।
- १३. योग्य-सेवा-को विखियंगा।
- १४. ञापको यह-जान-कर-प्रसन्नता-होगी।
- १५ परीचा में उत्तीर्ण होने-के-लिए में श्रापको वधाई देता हूं।
- १६. श्रापको यह-सूचना देते-हुए-मुमे कण्ट-हो-रहा है।
- १७. माशा है ऐसा-लिखने-के-लिए भाष-मुमे-क्मा-करेंगे।
- १८. मेरे योग्य-सेवा-कायं सदैव-तिखते-रिह्मगा।
- १९. शेष-मिलने-पर, शेष-फिर-कभी, श्राज-यहीं-त ह ।
- २०. श्रंत में आपसे इतना-ही-निवेदन-है।

( २९६ ) 

### नेताओं तथा नगर व प्रान्तों के नाम

र. महात्मा गाँधी महात्माजी जवाहरताल नेहरू सुमाषचन्द्र बोस

२. मदनमोहन-मालवीय रवीन्द्रनाथ-टैगोर राजेन्द्रप्रसाद सरदार वल्लभ भाई पटेल

३. घ्रब्दुत्त गफ्कार खॉ पुरुषोत्तमदास टंडन प्राचार्य नरेन्द्र देव घ्रद्युत्त कत्ताम श्राजाद

४. तेज वहादुर सप् चिंतामनी श्रीनिवास शास्त्री हृदयनाथ क्ंनक

४. गोविद वल्तम पंत श्रीकृष्ण राजगोपालाचार्य विश्वनायदास ६. सत्यमूर्ति भूलाभाई देवाई न. बी. खरे बी. जी. खेर ७. मोहम्द श्रती जिल्ला शौकनश्रती भाई परमानन्द विरिस्टर सावरकर

१. रायवहादुर रायसाह्य राजा-साहय , खां-बहादुर डाक्टर २. माननीय पंडित श्री वावू मिसेज मेसस ३. मिस्टर सर राइट आनरेविल ४ शेगॉब वर्धा इलाहाबाद कानपुर बनारस ४. क्लकत्ता वस्वर्ध मद्रास लखनऊ नाहीर ६. देहली देहरादृन **अलीग**ढ़ श्रागरा नैनीताल ॰ श्रजभेर पेशावर पटना गया त्रमृतसर् ८. नागपुर वरेली मोगलसरॉय जबलपुर मुरादाबाद ६. सयुक्तर्शांत मध्यप्रांत सेन्ट्रल-इंडिया मध्यप्रदेश पंजाब १०. श्रोड़िसा शिमला मैसूर हैदरावाद ११. सिंघ वंगाल विद्यार फ्रांटियर-प्राविंस नोट—िकसी सज्जन तथा शहर के नाम श्रादि को संकेत-लिपि
में न लिखकर नागरी लिपि में इशारे मात्र से लिख लेना
चाहिए पर बहुत प्रचलित नेताश्रों तथा नगरों के नाम
यथानियम संकेत-लिपि ही में लिखने में सुविधा होगी।
इनके श्रलावा और नये २ विभाग के प्रचलित शब्दों
के संकेत स्वयं विद्यार्थीगण बनाकर श्रभ्याम कर
सकते हैं।

### अभ्यास—८३

(१)
कुछ दिन पहले श्री भूलामाई-देसाई ने फेडरेशन के बाबत / राय-प्रगट-करते-हुए कहा-है कि वर्तमान श्रन्तर्राष्ट्रीय परिस्थित / को ध्यान-में-रखते-हुए जिटिश पालियामेएट हिन्दु-स्वानियों की / इच्छा के खिलाफ फेडरेशन को जबरदस्ती नहीं लाद-सकती । इस-/समय-में भारतीय रजवाड़ों को देश की भलाई के-लिये / अपने श्राप फेडरेशन में शरीक होने से इन्कार-कर-देना / चाहिये क्योंकि श्रय-तक कांग्रेस इसका सर्वधा विरोध कर-रही/है । नहीं-फहा-जा-सकता-कि फरवरी के प्रयम सप्ताह / में जो महत्वपूर्ण वेठक होगी उसमें कांग्रेस वर्किंग-कमेटी फेडरेशन/के-सम्बन्ध-में किस नीति को श्रनुसरण करेगी।

इस अवसर पर पंडित-जवाहरलाल-नेहरू, मिसेज सरोजनी-नायह, भावी राष्ट्रपति / श्री-सुभापचन्द्र-वोस, वावू राजेन्द्रप्रसाद, सरदार-वरलभभाई-पटेल, मौलाना / अवुल-कलाम
आजाद, खाँ-अवदुल-गफ्कार खां, आचार्य छपलानी, आचार्य /
नरेन्द्र-देव, स्वामी सहाजानन्द सरस्वती, श्री-जय-प्रकाश-नारायस
आदि / वर्धी में सेठ जमुनालाल-वजाज के निवास-स्थान पर

संभवतः / ३ तारीख तक पहुँच-जॉयगे । महात्मा-गान्धी-जी भी इस / समय सेगॉव से वधा आवेंगे । चूँ कि इस बैठक का / एक मुख्य विषय 'फेडरेशन' होगा, इससे आशा-की-जाती-हैं / कि इसमें मद्रास के प्रधान मंत्री श्री राजगोपालाचार्य, माननीय गोविन्द-/वल्लभ-पन्त, श्री वायू श्रीकृष्णिसह, डाक्टर न.-बी. खरे, श्री / बी.-जी. खेर, श्री विश्वनाथ-हास, मिस्टर मोहनलाल-सक्सेना, सेठ / गोविन्द-दास आदि मुख्य-मुख्य कांग्रेसी कार्य-कर्ता भी आमत्रित / किये-जायंगे । खेद-है कि भिन्न-भिन्न कारणों से श्री / मदनमोहन-मालवीय, श्री सत्यमूर्ति, श्री बावू पुरुषोत्तमदास-टण्डन, हृदयनाथ-कुँजरू / इसमें भाग न-ले-सकेंगे।

#### ( २ )

- (श्र) सिस्टर मोहम्मद-श्रली जिन्ना के भाषण का प्रत्युत्तर देते हुए / एक कांग्रेसी प्रमुख नेता ने लिखा था कि राष्ट्र-निर्माण / के लिये श्राजकल भारतवर्ष को महात्माजी श्रीर पं० जवाहरलाल-चाहिये / न कि भाई परमानन्द, बैरिस्टर सावरकर, मोहम्मद-श्रली-जिन्ना श्रीर / शौकत-श्रली।
- (व) दुख-का-विषय-है-कि मुच्छ मतभेद के / कारण राहट-श्रानरेवित सर तेजबहादुर-सपू, डाक्टर सी-बाइ. चिन्तामिण्/, श्रीर श्रीनिवास-शास्त्री ऐसं मननशील श्रीर कुशल राजनीतिज्ञ कांग्रेस के / बाहर हैं।
- (स) वन्वई श्रीर यू.-पी.-की सरकारों ने प्रस्ताव/-पास-किया-है कि मिवष्य में किसी की रायवहादुर/, राजासाहब, रायसाहब, खान-बहादुर, खान-साहेब, सर इत्यादि के खिताब / न दिये जॉय।

( 300 ) .. 2. ... 2. . °°. of of se ٤ų. ۶....۸· 20.\_ (.o. Co Y.... Y

# एक ही वर्ण से उच्चारण किये जाने वाले शब्दों के विभिन्न संकेत

१. स्रो शत्रु २. श्रनुसार नजर वारवार बरावर वारंबार ४. भूषण भाषण श्राभूषण भीषण ४. डपेना पन रना अपेना प्रतीका प्रत्यन अप्रत्यन ६. वातक वातिका ७. कोववात कोववाती ८. डपयुक्त डपयुक्त डपरोक्त डपरान्त हाकिम हुक्म हकीम १०. प्रांत पूण्तः ११. अधिक घोका धका १२. छात्र चेत्र जिम्मेदार जमानतदार १३. जमीदार १४. श्रकसर कसर कसीर कसूर केसर १४. इरतहार इजहार श्रवेसर १६. स्टैंम्प स्तम्भ १७. विरोव विरुद्ध **ठयर्थ** १८. परचात् परिचम परचात्ताप पारचात्य सहायता सहित साहिात्यक मुलाकात मालिक मलिका १६. साहित्य २८. स्लक नौकर नौकरी नगर नागरिक २१. इनकार २२. शख सशस्त्र शास्त्राथ शास २३. वजाय वियाज विजय वाजिब गैरवाजिव २४ तत्पर तात्पर्य २५. निरवत्त आनरेवित्त २६. स्कृत शकत साइकित २७. शहादत सहयोग २८. युग योग्य श्रयोग्य योग्यता उपयोग

जीट—इसके अलावा जब ऐमे ही शब्द आवें जिसके पढ़ने में असुविधा हो तो विद्यार्थियों को चाहिये कि वे एक ही वर्णों से उच्चारण होने वाले शब्दों के अलग-अलग संकेतों को बनाकर नोटकर लें और फिर उन्हीं संकेतों हारा उन शब्दों को लिखा करें। ऐसा करने से पढ़ने की कठिनाई दूर हो जाएगी।

#### श्रभ्यास---८४

- (श) गत वर्ष गर्मी की छुट्टियों में मैंने भारतन्यापी श्रमण किया-/ था श्रीर बहुत से मुख्य-मुख्य स्थानों को देखा। डनमें / से कुछ ये हैं :— बम्बई, करांची, श्रजमेर, श्रलीगढ़, लाहौर,/ श्रमृतसर, नैनीताल, शिमला, पेशावर, देहरादून, दिल्ली, श्रागरा, इलाहाबाद, मुगलसराय, बनारस,/ पटना, कलकत्ता, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, मैसूर, पूना, लखनऊ, कानपुर, बरेली ,/ मुरादाबाद, श्रजंटा श्रीर श्रलमोरा की गुफार्यें/श्रीर मद्रास।
- •(ब) इस समय / ११ प्रान्तो में से बम्बई-प्रांत, संयुक्त-प्रांत,/ मध्यप्रांत, सद्रास प्रांत, बिहार-प्रांत, बड़ीसा प्रान्त और फ्रान्टियर-प्राविन्सेस / यानी सीमाप्रांत में कांग्रेसी-मंत्रि-मण्डल बने हैं परंतु कांग्रेस का / बहुमत न होने-से बाकी के चार प्रांत यानी वगाल, / पंजाब, आसाम और सिंध में गैर-कांग्रेसी मंत्रिनंडल ही कायम / हुये हैं। ११२

#### श्रम्यास—८५

(म्र) पंहित जवाहर लाल नेहरू ने अस्थायी सरकार के उप-अ यज्ञ तथा / प्रधान-मंत्री की हैसियत से जो भाषण बाडकास्ट-किया है/ उसमें देश-विदेश भी श्रमेक समस्यात्रों का उल्लेख-किया गया /-है श्रीर-वतलाया गया है कि राष्ट्रीय सरकार की उनके सम्बन्ध / में क्या-नीति-होगी । नेहरू जी अन्तर्राष्ट्रीय विषयों के श्रकाएड/ पंडित हैं श्रीर नई सरकार के श्रन्तर्गत परराष्ट्र-मंत्री भी/ हैं । भ्रत: यह राचित-ही-था कि श्रम्तब्ट्रीय संगठन तथा / विश्व-शान्ति के सम्बन्ध में वे स्पष्टरूप से स्वाधीन भारत/ का दृष्टिकीए प्रकट-कर दें। उन्होंने घोषित-किया-है कि स्वतंत्र / राष्ट्र की हैिसियत हे हम श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनो में भाग लेंगे./ हम श्रपनी स्वतंत्र नीति प्रहण करेंगे, किसी दूसरे राष्ट्र के/ हाथ की कठपुतत्ती होकर काम नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी / कहा है कि हम गृट-वन्दी और दलवन्दी से अपने/ को अलग-रक्खेंगे-उस दलवंदी से जिसके कारण अतीत में/ विश्व युद्ध हुए-हैं और जो-पहले-से भी-वड़े/ पैमाने पर पुन: हमें विनाश की स्रोर-ले-जा-सकवी-/ है। शान्ति स्वतन्त्रता दोनों अविभाज्य-हैं। किसी एक देश के/ लोगों हो खतन्त्रता से वंचित रखने से दूसरे देश की/ स्त्राधीनता खतरे में-पड़-सकती है ऋौर फिर संघर एवं/ युद्ध खड़ा हो-सकना है। श्रत: स्वतंत्र भारत सभी देशों/ को स्वाधीन बनान-का-पन्न-लेगा। नेहरू जी ने स्पष्ट/ शब्दों मे घोषित-किया-है कि इस परतत्र देशों तथा/ उपनिचेशों की त्वाधीनता में विशेष-रूप-से-दिलचरपी-लेंगे। सभी/ जातियों की जीवन में उन्नति करने के लिए समान सुवि-घायें / प्राप्त-होनी-चाहिये। जातीय श्रेष्ठता के सिद्धान्त को भारत कभी / स्वीकार नहीं-कर-सकता चाहे जिस रूप में वह लागू / किया-जाता-हो। २६३ (ब) भारतवर्ष में ऋरयाई-राष्ट्रीय-सरकार यानी इन्ट्रोम-गवर्न-मेंट की स्थापना-होते /-ही श्रीर वैदेशिक विभाग नेहरू जी जैसे सबमान्य नेता के/ हाथों में श्राते-ही हमारे देश ने संसार के श्रन्य/ देशों से स्वतंत्र सम्बन्ध स्थापित करने की-श्रोर-ध्यान दिया/-है। श्रव यह-श्रावश्यक-नहीं-है कि भारत भी संसार / के किसी देश से ठीड वैसा ही सम्बन्ध-रक्खे जैसा/ कि उसके और ब्रिटेन के बीच हो। भारत न केवल/ ब्रिटेन श्रीर रूस से विषक ऐसे सभी देशों से मित्रता/-पूर्ण सम्बन्ध-चाहता-है जो संसार में युद्ध श्रीर रक्तणत / नहीं विल्क शांति श्रोर संतोप का साम्राध्य स्थापित होते-रखना /-वाहते हैं।

आज विश्वशांति के लिये यूरोप तथा अमेरिका के / राज-नीतिज्ञ जिस दृष्टिकोण से प्रभावित-हैं उसमें तथा नेहरू/ भी के दृष्टिकोण मे महान् अन्तर-है। नेहरू जी ने/ वता-दिया है कि स्वाधीन भारत यूरोप तथा श्रमेरिका के / वर्तमान राजनीतिज्ञों की कूटनीति सहने नहीं करेगा, वह साम्राज्यशाही कः/ घोर विरोध करेगा और सच्चे अथीं में विश्वशांति स्थापित-करने/-चे-लिए दूसरे राष्ट्रों से मिल-कर-काम-करने-के/-लिए तेयार-होगा। वह त्रिटेन, श्रमेरिका और रूस तीनो से/ घनिष्ठता श्रीर मैत्री भाद बढ़ाएगा लेकिन एशियाई देशों च-विशेषकर / पास-पड़ोस के देशों से घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित-करेगा। इसारा / ख्याल है-कि श्रत-र्राष्ट्रीय मामलों के सम्बन्ध में पं०/ नेहरू ने भारत की स्रोर से जो हिष्टकोण प्रकटर्भकया/ है वह राष्ट्रवादी भारत का लोकमत प्रकट-करता-है श्रौर/ यह विश्वास-चत्पन्न-करता है कि जिस समय भारत इस/र्हाध्टकोस को लेकर शांति अम्मेलन अथवा अन्य किसी अन्वर्राष्ट्रीय,सम्मेलन/ मे भाग लेवा तो दूसरे देशों के राज-नीतिज्ञों पर/ उसका काफी प्रभाव पड़ेगा श्रीर वे मौजूदा रवैया छोड़ कर/ सच्ची शांति स्थापित करने की दिशा में अपसर होंगे।

#### ( ३०५ )

#### श्रभ्यास---८६

(अ) नेता जी श्री सुभापचन्द्र-शोस ने श्राजाद-हिन्द-फीज या/ इन्डियन नेशनल श्रामीं का निर्माण करके श्राजादी की जो तीत्र/ लहर लहरा दी है वह फेबल भारतवर्ष के लिए ही / नहीं विलक संसार की समस्त विजित-देशों की प्रजा में/ नवीनतम स्फूर्ति श्रीर जागृत-पैदा-कर-रही-है। इसकी जितनी / भी-वड़ाई-की-जाय वह-कम-है। यह नई क्रान्ति / भारत के श्रन्दर वच्चों-बच्चों के मुंह पर जय-हिन्द/ के नारों से गूँज-रही-है।

इसके लिए श्रापने भारतवर्ष / के वाहर यानी रूस, जर्मनी, जापान, इटली, चीन, रयाम, मलाया/ श्रीर वर्मा के श्रन्दर कुछ चुने हुये देशभक्तों को लेकर / सेनाथें भी तैयार की हैं। जिनमें से मुख्यतः नवयुवकों की / सेनाशों के नाम मुभाप निगेड, जवाहर विगेड तथा नवयुविवयों की / सेनाशों के नाम मांसी की रानी रेक्षिमेन्ट श्रादि रखा गया - / है। इसके सचालक कमशः वेप्टन शाहनवाज खाँ, केप्टन सहगल तथा / महिलाशों की सेना का प्रधान सेना नेत्री कुमारी लक्ष्मों हैं /। इन सब के कमाण्डर हमारे पुज्य 'नेता जी' हैं।

अभी / हाल में वृटिश सरकार ने इन लोगों के खिलाफ मुक-दमा /- भी-चलाया । सगर इन लोगों की अट्ट देशभक्ति के / कारण उसे इन लोगों को वेदाग-छोड़ना-पड़ा। आज दिन / हमारी अखिल-भारतीय-कांग्रेस-कमेटी-भी आजाद-हिन्द-फीज को / भारत-वप के अन्दर वही स्थान-देना-चाहती-है जो / कि इस समय अंग्रेजी फीज का है।

श्रत: नेता जी/ का यह सराहतीय कार्य भारतवप तथा संसार के इतिहास में/ स्वर्ण-श्रज्ञरों से जिखा-जायगा । जय हिन्द ! २३७ (ब) नेता जी श्री-सुमाप बोस के सम्बन्ध में इधर छछ / समय से अफवाहों और श्रटकलबाजियों का बाजार इतना-गरम-ही-/ उठा-है कि शायद ही कोई दिन जाता-है जब/ उनके बारे में कोई न कोई नया समाचार प्रकाशित न / होता-हो । उनकी मृत्यु के समाचार सही-हैं-या-नहीं / यह प्रश्न तो श्रव पीछे-पड़-गया-है श्रीर जितनी / बात नई कहो-जाती-हैं उनसे यही निष्कृष निक्त्रण तिकलता है / कि नेता जी तो जीवित-हैं-ही श्रव वो वे / कहाँ-हैं श्रीर कव प्रकट होंगे यही श्राजकल की चर्चाश्रों/ का मुख्य विषय जन-गया-है । कोई उन्हें अपने देश / में ही, कोई चीन में श्रीर कोई सीमाप्रान्त से श्रागे / कवीलों के चेत्र मे-वतलाता-है । इस प्रकार की श्रक्तवाहे/ फैलाना नेता जी के रहस्यपूर्ण, साहसी श्रीर निर्माक व्यक्तित्व के/ श्रनुक्तप हो-हैं श्रीर यदि इनसे हम किसी एरिएणाम-पर-/पहुँचते हैं तो वह केवल इतना-हो-है-कि श्री/-सुभाप-बोस के जीवित होने में श्रव सन्देह की गुनाइश-/ नहीं-है श्रीर उनके स्वदेश में प्रकट होने का समय/ श्रव निकट-श्रा-गया-है ।

नेता जी का भारत से-/जाना उतना श्रलौकिक नहीं-रह-जाता जितना कि श्रव उनका / प्रत्यत्त होना रहस्यपूर्ण है। १६४

#### श्रभ्यास---८७

राष्ट्रभाषा हिन्दी का स्वक्त वही-होगा जिसमे समस्त-भारत-वष / के निवासी सुगमता से अपने विचारों को व्यक्त-कर-सकेंगे/। जो-लोग यह-कहते-हैं-कि राष्ट्रभाषा से संस्कृत शब्दों/ का अधिक से अधिक वहिष्कार किया-जाना-चाहिये वे कदाचित् / यह वात भूल-नाते-हैं कि वर्तमान समय की अधिकांश / प्रान्तीय भाषाएँ संस्कृत से ही-निक्तो-हैं और इसकिए स्वभावतः / उनमें संस्कृत के शब्द बहुलता से-पाये- जाते हैं। ऐसी / अवस्था में अधिकांश भारतवासियों के लिये अन्तर्शान्तीय भाषा के रूप / में ऐसी ही भाषा अधिक प्राह्य और सुविधाजनक होगी जिसमें / संस्कृत के शब्द काफी हों। हमें दुख के साथ कहना/-पड़ता-है कि जो लोग वनावटी हिन्दुस्तानी भाषा का निर्माण / करना-चाहते-हैं स्त्रीर इस बात-पर-जोर-देते-हैं / कि उसमें बोलचाल के सरल शब्दों का-ही प्रयोग हो/ वे साम्प्रदायिकता के आधार पर राष्ट्र-भाषा की समस्या हल/-करना-चाहते हैं। जैसे राजनीतिक चेत्र में अन्य अल्पसंख्यकों की/ पीछे डकेल कर केवल मुस्लिम-लीग को महत्त्व दिया-गया-/ है श्रीर उसके साथ सममीता करने का प्रयत्न किया-जाता/-है उसी तरह भाषा के चेत्र में केवल उर्दू वालों / के साथ सममौता करने की श्रावश्यकता-सममी-जाती-है। श्रन्य / प्रान्तीय भापा-भाषियों की सुविधा-श्रसुविधा का उतना ख्याल-नहीं/-किया-जाता जितना कि उद्देवालों का। मुसलमान कैसी राष्ट्रभाषा/ स्त्रीकार कर-सर्केगें इश्री पर हिन्दुस्तानी के सब हिमायती अपना / ध्यान केन्द्रित-करते-हैं, वे यह देखने का प्रयास नहीं/-करते-िक वे जैसी कुत्रिम भाषा बनाने का प्रयत्न-कर/-रहे-हैं, उसको समझने लिखने और त्रोलन में अनेक प्रान्तों/ की जनता की वड़ी-कठिनाई-होगी । उसे महण करना अधिकांश/ भारतवासियों को स्वीकार-न-होगा। अतः साम्प्रदायिकता के आधार पर / राष्ट्र-भाषा के लिये कुत्रिम हिन्द्रस्तानी भाषा का विकास करने / का प्रयत्न त्याग-कर हिन्दी को ही अन्तर्शान्तीय काम के / लिए अप्रसर-करना-चाहिए श्रीर उसे हो राष्ट्रभाषा के रूप / में स्वीकार-कर्ना-चाहिए।

हिन्दुस्तानी न तो कोई-भाषा-है / श्रीर न उसका कोई साहित्य है। गृह विषयों को व्यक्त / करने की समता हिन्दुस्तानी में नहीं श्रा-सकवी। विज्ञान, श्रथंशास्त्र / तथा राजनीति श्रादि विषयो पर जो यन्थ लिखे-जायँगे उनमें / संस्कृत शन्दों का ही श्राश्रय-तेना-पड़ेगा। श्रतः हिन्दुस्तानी के / विकास का प्रयस्त करना शक्ति का श्रपन्य करना-होगा। इससे / राष्ट्रभाषा की समस्या कभी हल-नहीं-होगी। दो लिपियों का / सीखना श्रानिवार्य करना वर्चों पर श्रानावश्यक रूप से एक भारी/वोस-लादना-होगा। इससे वर्चों की शक्ति और समय का/त्रय होगा। किसी एक श्रान्यसंख्यक सम्प्रदाय के तुष्टी-करण के / लिये उसकी स्वैद्धानिक लिपि लेकर देश भर के लोगों पर/ लादना कभी उचित-नहीं-कहा-जा-सकता। राष्ट्रीय हांच्टकोण से/ लिपि की समस्या को हल करने का मागे यह है / कि राष्ट्र-भाषा के लिए केवज वही एक लिपि स्वीकार/ की जाय जो वैद्यानिकता तथा सुगमता की हिष्ट से सवशेष्ठ / हो। चूं कि यह प्रमाणित हो चुका है कि देवनागरी श्रन्य / सभी लिपियों से श्राच्छी है श्रात: राष्ट्रभाषा के लिए उसी / का सर्वत्र प्रचार होना चाहिये।

## संकेत-लिपि की दूसरी पुस्तकें

| ₹.                | हिं०       | ती सं<br>सं १ |                |        |     | २) | पोस्टेच<br>(*)<br>(=) |      |  |  |  |
|-------------------|------------|---------------|----------------|--------|-----|----|-----------------------|------|--|--|--|
| ₹.                | हि         | `<br>सं       | त्ति०          | रीहर   | भाग | ę  | मूल्य                 | 1)   |  |  |  |
| ₹.                |            |               |                |        | 33  |    |                       |      |  |  |  |
| ₹.                |            |               |                | 73     |     |    | 19                    | (i)  |  |  |  |
| 8. 9              |            |               |                | 51     |     |    | 33                    | (۶   |  |  |  |
| _                 | ,,         |               |                | 50     |     |    | 37                    | १॥)  |  |  |  |
| <b>ફ</b> .        | "          | "             | ٠,             | **     | "   |    | 71                    | २)   |  |  |  |
| w                 | हिन        | ई।-सं         | केत-रि         | वि-कोष |     |    |                       | X)   |  |  |  |
| ۵,                | हिन्       | शे-ड          | दू`-संके       | त-लिपि | कोष |    | **                    | K)   |  |  |  |
| ٤.                | हिन        | दी-सं         | केत-हि         | ति-सार |     |    | <b>17</b>             | શા)  |  |  |  |
| तैयार हो रही हैं— |            |               |                |        |     |    |                       |      |  |  |  |
| ₹.                | <b>उद्</b> | -शार          | <u>ੇ-ਭੁੱ</u> ਢ |        |     |    |                       | ३॥)  |  |  |  |
|                   | मर         |               | •              |        |     |    |                       | ₹(1) |  |  |  |
|                   |            |               | ,, ,,          |        |     |    |                       | ३॥)  |  |  |  |

हिन्दी-शार्ट-हैंड की एक पत्रिका ज्यों ही यह स्राशा हो जायगी कि इसकी २०० प्रतियाँ भी विक सकेंगी निकाली जायगी।

<sup>—</sup>ऋषिलाल अप्रवाल

( ३१० )

### नं० ४।

#### हस्तान्तर

जपरोक्त नम्बर को जिखते हुए जो पाठक अपना नाम और पूरा पता जिख भेजेंगे उनका नाम अपने यहाँ के रिजस्टर में अंकित कर जिया जायगा और फिर इस सांकेतिक-जिपि की कठिनाइयों के सम्बन्ध में उनका कोई भी पत्र आने पर उत्तर शीध ही दिया जायगा। उत्तर के जिए उनको केवल डेढ़ आने का टिकट भेजना होगा। जो सज्जन घर पर आकर पूछना या समम्भना चाहेंगे उनको वरावर बिना किसी पकार का शुल्क जिए सममाया या वताया जायगा।



पुस्तक मिलने का पता— श्री विष्णु आर्ट प्रेस, ऋषिकुटी, जीरो रोड, इलाहावाद ।

सुद्रक—फेशवप्रसाद खत्री, दी इलाहाबाद ब्लाक वर्क्स लिमिटेड, जीरो रोड, इलाहाबाद । [विद्यार्थियों को अगर कुछ भी गलती समभ में आवे तो वे मकाशक से पूछ करके इस रिक्त स्थान में अलिख सकते हैं।]